## वैतान सूत्र

ग्रथ वितानस्य ब्रह्मा कर्मिण ब्रह्मवेदविद्वित्तातो विधिवदुपविशति वाग्यतः १ होमानादिष्टाननुमन्त्रयते २ मन्त्रानादेशे लिङ्गवतेति भाग-लिः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति युवा कौशिकः । यथादेवतमिति माठरः । स्रों भूर्भुवः स्वर्जनदो३मित्याचार्याः ३ प्रधानहोममन्त्रान्पु-रस्ताद्धोमसंस्थितहोमेष्वावपन्त्येके ४ वाचयति यजमानं भृग्वङ्गिरो-विदा संस्कृतम् ५ स्रिग्नराहवनीयः ६ संचरवाग्यमौ ब्रह्मवद्यजमानस्य ७ देवता हिवर्दिस्णा यजुर्वेदात् ८ स्राग्नीध्रस्योत्तरत उपाचारः स्प्यसंमार्गपागेस्तिष्ठतो दिच्चगामुखस्य ६ यथास्वरमस्तु श्रौ३षडिति प्रत्याश्रावराम् १० यजमानो ऽमावास्यायां पूर्वेद्युरुपवतस्यद्भक्तमश्ना-त्यपराह्ले ११ स्राहवनीयगार्हपत्यदिचणाग्निषु ममाग्ने वर्च इति समिधो ऽन्वादधाति विभागम् १२ व्रतमुपैति व्रतेन त्वं व्रतपत इति ग्रनशनमित्यादि १३ ममाग्ने वर्च इति चतसृभिर्देवताः परिगृह्णाति । सिनीवालि पृथ्ष्टक इति मन्त्रोक्ताम् १४ ग्रन्वद्य न इति पौर्णमास्याम् १५ प्रातर्हुत्वाग्निहोत्रं कुहूं देवीं यत्ते देवा इत्यमावास्यायाम् । राकामहं पूर्णा पश्चादिति पौर्णमास्याम् १६ ऋथ ब्रह्मार्णं वृर्णीते भूपते भुवनपते भुवां पते महतो भूतस्य पते ब्रह्मागं त्वा वृगीमह इति १७ वृतो जपत्यहं भूपतिरहं भुवनपतिरहं भुवां पतिरहं महतो भूतस्य पतिस्तदहं मनसे प्रब्रवीमि मनो वाचे वग्गायत्र्ये गायत्र्युष्णिह उष्णिगनुष्टभेऽनुष्टब्बृहत्यै बृहती पङ्कये पङ्किस्त्रिष्टभे त्रिष्टब्जगत्यै जगती प्रजापतये प्रजापति-र्विश्वेभ्यो देवेभ्य स्रों भूर्भुवः स्वर्जनदो३मिति । स्रप्रतिरथं च १८ जी-वाभिराचम्येत्यादि प्रपदनान्तम् १६ उत्तरतो ऽग्नेर्दिच्चगतो ऽपराग्निभ्यां प्रपद्यासादं वीद्याहे दौधषव्य इत्याद्या द्यावापृथिव्योः समीच्चगात् २० १

यत्र विजानाति ब्रह्मन्नपः प्रशेष्यामीति तत्र प्रशय यज्ञम् । देवता वर्धय त्वम् । नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानो स्रस्तु । सप्तत्रृषीणां सु-कृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेह्यों भूर्भुवः स्वर्जनदों३ प्रशयेति यथास्वरमनुजानाति । एवं सर्वत्रानुज्ञापदमाद्यन्तयोः १ प्रशीतासु प्रगीयमानास् वाचं यच्छत्या हविष्कृत उद्घादनात् २ यदि वदेद्वैष्णवीं जपेत् ३ स्राग्नीधो ऽन्वाहार्याधिश्रयगाद्वेदिं परिसम्ह्योत्करदेशे निदधा-ति । स्तम्बयजुषो द्वितीयपुरीषे प्रहृते ऽवस्तभ्नाति चाररो दिवं मा पप्त इति ४ बृहस्पते परिगृहागेति वेदिं परिगृह्यमागामनुमन्त्रयते ४ स्राशा-साना सौमनसमिति पत्नीं संनह्यमानाम् ६ घृतं त ग्रग्न इत्याज्ये निरु-प्यमानेऽग्निं परिस्तृगीहीति वेदिं परिस्तृगन्तम् ७ यस्यां वृत्ता इति परिधीन्निधीयमानान् ५ त्रमुषीनां प्रस्तरो ऽसीति प्रस्तरम् १ त्रासादितेषु हविःषूक्तान्पुरस्ताद्धोमाञ्जहोति । ग्रभिचारेष्वाभिचारिकान् । संस्थि-तहोमांश्च १० ग्रग्नेर्मन्व इति सामिधेनीरनुमन्त्रयते ११ प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति प्राजापत्यमाधारम् १२ ऋग्नीत्परिधींश्चाग्निं च त्रिस्त्रिः संमृड्डीति प्रेषित स्राग्नीधः स्प्यमियं च संमार्गमन्तरा कृत्वा परिधी-न्मध्यमदिचाणोत्तरान्त्रिस्त्रः संमार्ज्याग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं संमार्ज्याग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं संमार्ज्मीति संमार्गेगार्वाञ्चमग्निम्पवाजयति वाजं त्वाग्ने जेष्यन्तं सनिष्यन्तं संमा-र्ज्मि वाजं जयेति १३ इन्द्रेममित्यैन्द्रमाघारम् १४ प्रवरे प्रवियमारो वाचयेद्देवाः पितर इति तिस्तः १५ ग्रीष्मो हेमन्त इति प्रयाजान् १६ ग्रहं जजानेत्याज्यभागौ १७ २

येनेन्द्रायेत्याग्नेयम् १ मा वनिं मा वाचिमत्यैन्द्राग्नम् २ सांनाय्यस्यैन्द्रं माहेन्द्रं वेन्द्रेमं त्विमन्द्रस्त्वं महेन्द्र इति ३ पौर्णमास्यामाग्नेयाग्नीषोमी-यावन्तरोपांशुयाजमग्नीषोमीयमस्मे चत्रिमिति । नामावास्यायामिव-धानात् ४ ग्रा देवानामिति सौविष्टकृतम् ५ इष्टे स्विष्टकृति वाचं यच्छत्यानुयाजानां प्रसवात् ६ प्राशित्रं यवमात्रमधस्तादुपरिष्टाद्वाभि-धारितमग्रेणाध्वर्युः परिहरित ७ तत्सूर्यस्य त्वा चचुषा प्रतीच इति प्रतीचते ६ देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवे ऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रसूतः प्रशिषा प्रतिगृह्णामीति प्रतिगृह्णाति ६ तद्वयुद्ध तृणानि प्राग्दर्गं स्थिरिडले निदधाति पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीति १० ग्रग्नेष्ट्रा-स्येनात्मास्यात्मन्नात्मानं मे मा हिंसीः स्वाहेत्यनामिकाङ्गृष्टाभ्यां दन्तैर-

नुपस्पृशन्प्राश्नाति ११ प्राशितमनुमन्त्रयते योऽग्निर्नृमणा नाम ब्राह्मणेषु प्रविष्टस्तिस्मन्म एतत्सुहुतमस्तु प्राशित्रं तन्मा मा हिंसीत्परमे व्योमित्नति १२ पात्राण्यिद्धमां जियत्वा प्राणान्संस्पृशते १३ वाङ्ग स्रासन्नसोः प्राणश्च सुरक्षाः श्रोत्रं कर्णयोर्बाह्मोर्बलमूर्वोरोजो जङ्क्ष्योर्जवः पादयोः प्रतिष्ठा । स्रिरष्टानि मे सर्वाङ्गानि सन्तु तनूस्तन्वा मे सहेति नाभिम् १४ इडैवास्मानितीडामुपहूयमानामनुमन्त्रयते १५ स्राग्नीधः षडवत्तं प्राश्नाति पृथिव्यास्त्वा दात्रा प्राश्नाम्यन्तरित्तस्य त्वा दिवस्त्वेति १६ उप त्वा देव इतीडाभागं प्रतिगृह्येन्द्र गीर्भिरिति प्राश्निन्त १७ स्रपो दिव्या इति तिसृभिः पवित्रवित मार्जयन्ते १८ यजमानोऽन्वाहार्यमन्तर्वेद्याम् १६ प्रजापतेर्भागोऽस्यूर्जस्वान्पयस्वानिह्यतेऽस्यिद्यत्ये त्वा मा मे सेष्टा स्रमुत्रामुष्टिमंल्लोक इह च प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ मे पाह्युदानरूपे मे पाह्यूर्गस्यूर्जं मे धेहि कुर्वतो मे मा सेष्टा ददतो मे मोपदसः प्रजापतिमहं त्वया समस्तमृध्यासमित्यभिमन्त्र्यर्त्विग्भ्यो दन्दाति दिस्त्णाम् २० प्रतिगृह्य क इदिमत्युक्तम् २१ संप्रेषित स्राग्नीधः २२ ३

एधोऽसीति समिद्वत्या समिधमाधाय सकृत्सकृत्परिधीन्संमाष्ट्र्यंग्ने वाजिजद्वाजं त्वा ससृवांसं वाजितं संमार्ज्मीति १ ग्रिग्नं च प्राञ्चं वाजं त्वाग्ने जिगीवांसं ससन्वांसं संमार्ज्मि वाजमजैरिति २ मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यमरिष्टं यज्ञं सिममं तनोतु बृहस्पतिः प्रतिगृह्णातु नो । विश्वे देवास इह मादयन्तामित्यनुयाजान् ३ ये देवा दिवि ष्ठेत्यनुवषट्कारम् ४ नुदस्व कामेति स्त्रुचौ विप्रणुद्यमाने ग्रनुमन्त्रयते ४ सं बर्हिरक्तमिति प्रस्तरं प्रह्वियमाणम् ६ संस्नावभागा इति संस्नावम् ७ न घंस्तताप सं वर्चसा देवानां पत्नीः सुगार्हपत्य इति पत्नीसंयाजान् ६ दिच्णाग्निहोमान् । तृतीय उलूखले मुसल इति ७ ग्राग्नीधः संमार्गमग्नौ प्रहरति यो ग्रग्नाविति १० वि ते मुञ्चाम्यहं वि ष्यामि प्रत्वा मुञ्चामीति पत्नीं योक्त्रेण विमुच्यमानामनुमन्त्रयते ११ वेदः स्वस्ति रिति वेदं विचृतित १२ यानावह इति षड्भिः संस्थितहोमाञ्जुहोति

१३ प्रगीता विमुच्यमानाः सस्त्रुषीरित्यनुमन्त्रयते १४ येषां प्रयाजा इति यजमानमाशास्ते १५ यदन्नमिति भागं प्राश्य देव सवितरेतत्ते प्राह तत्प्र च सुव प्र च यज बृहस्पतिर्ब्रह्मा स यज्ञं पाहि स यज्ञपतिं पाहि स मां पाहि स मां कर्मरायं पाहीत्याह यजमानः १६ उदपात्रेऽञ्जला-वासिक्ते सं वर्चसेति मुखं विमार्षि १७ स्रन्तरेगापराग्नी दिच्चगेनाग्नि विष्णुक्रमादी चर्णान्तम् १८ स्रमे गृहपत इति गार्हपत्यमुपतिष्ठते १६ यस्योरुष्वित्याहवनीयमभिव्रज्य प्रागापानावोजोऽसीत्युक्तम् २० स्रयं नो स्रिमिरित द्वाभ्यामुपस्थाय स यज्ञपितराशिषेति भागं प्राश्नाति २१ वतानि वतपतय इति वतविसर्जनीमादधाति २२ एतस्माद्याजमा-नादृतेऽपि सिद्धिः । तदपि श्लोकौ वदतः

प्रवर्ग्यो याजमानानि पत्नीमन्त्राश्च तन्त्रयम ग्रङ्गं च यज्ञे भवत्यृते चैभ्योऽपि सिध्यति

प्रवर्ग्याच्छौर्यमाप्नोति यजमानेन चाशिषः पत्नीमन्त्रैः प्रजामायुस्तस्मात्तेनैव सिध्यतीति २३

दर्शपूर्णमासौ त्रिंशतं वर्षाणि । पञ्चदश दाचायणयज्ञः २४ पौर्णमास्यां पौर्णमासमपरेद्यश्च । एवममावास्यायाम् २५ संवत्सरं वा २६ सा-कंप्रस्थाय्यादीनि चैताभ्यामिष्टयो व्याख्याताः २७ ४ इत्यथर्ववेदे वैतानसूत्रे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः

ग्रथाग्न्याधेयम् १ वसन्ते ब्राह्मणास्य । ग्रीष्मे राजन्यस्य । वर्षासु वैश्यस्य । त्रीणि पर्वाणीत्युक्तम् २ यदैव कदाचिदादध्याच्छ्दा न्वेवैनं नातीयात् ३ उक्तो ब्रह्मौदनः ४ ऋत्विज उपसादयति ४ ग्रभिमन्त्रितं वादध्यात् ६

यो ग्रश्वत्थः शमीगर्भ ग्रारुरोह त्वे सचा तं ते हरामि ब्रह्मणा यज्ञियैः केतुभिः सह जातवेदो भुवनस्य यद्रेत इह सिञ्च तपसो यज्जनिष्यते ग्रिगिमश्वत्थादधि हव्यवाहं शमीगर्भाजनयन्यो मयोभूरिति

मन्त्रोक्ते ग्ररणी गृह्णन्तमाधास्यमानं वाचयित ७ वाग्यता जाग्रतो रात्रिमासतेऽपररात्रं वा ६ बृहस्पते सिवतिरिति स्वपतो बोधयेत् ७ उषिस शान्त्युदकं करोति चित्यादिभिराथर्वणीभिः कपुर्विपर्वारोदा-कावृक्कावतीनाडानिर्दहन्तीभिराङ्गिरसीभिश्च । चातनैर्मातृनामिभर्वा-स्तोष्पत्यैरनुयोजितैः १० तेनाग्निपदमश्चं स्त्रापयन्नभ्यु चञ्छमयत्यनुदित उदिते वाधास्यमानः ११ ग्राकृतिलोष्टेत्याद्युपस्थानान्तम् १२ यत्त्वा कुद्धा इत्युपोद्धरन्त्याचार्या ग्राहवनीयदि च्णाग्रयोर्लचणान्तम् १३

पुरीष्योऽसि विश्वभरा ग्रर्थवा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूर्भ्नो विश्वस्य वाघतः तमु त्वा दध्यङ्ङृषिः पुत्र ईधे ग्रथर्वगः । वृत्रहग्गं पुरंदरम् तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम् । धनंजयं रगोरग इति

मध्यमानमनुमन्त्रयते १४ जातं सुजातं जातवेदसमिति १५ जातरू-पेगान्तर्धाय । नासिक्येनोष्मगास्येन वा । मय्यग्र इत्येतयापानति ३६ स्रश्वपादं लज्ज्ञगे निधाप्यमानं समध्वरायेत्यनुमन्त्रयते १७ रथेनाग्नौ प्रगीयमानेऽश्वेऽन्वारब्धं वाचयति १८ १ ५

यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात् श्येनस्य पत्ता हरिगस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते स्रर्वन्

यदक्रन्दः सलिले जातो ग्रर्वन्त्सहस्वान्वाजिन्बलवान्बलेन तं त्वादधुर्ब्रह्मणे भागमग्रे ग्रथर्वाणः सामवेदो यजूंषि

त्रमृग्भिः पूतं प्रजापतिरथर्वगेऽश्वं प्रथमं निनाय तस्य पदे प्रथमं ज्योतिराददे स मा वहाति सुकृतां यत्र लोकः म्रभितिष्ठ पृतन्यतो मह्यं प्रजामायुश्च वाजिन्धेहि त्वया वधेयं द्विषतः सपत्नान्स्वर्गं मे लोकं यजमानाय धेहि

त्र्यभितिष्ठ पृतन्यतः सहस्व पृतनायतः यथाहमभिभूः सर्वाणि तानि धूर्वतो जनानिति १

त्राहवनीयदिच्चणाग्नी गार्हपत्यात्सह प्रणीयमाणौ व्याकरोमीत्यनुम-न्त्रयते २ त्राहितमाहवनीयमायं गौरित्युपितष्ठते ३ दिच्चणाग्निर्निमध्य ग्राहार्यो वा ४ सभ्यावसध्ययोराहवनीयाद्विहारः । सभ्याद्वा-वसध्यस्य । सभ्यः सभायौ । त्रावसध्य ग्रावसथाय ५ त्रिग्निपदमश्चं रथं चातुष्प्राश्यां हिरएयं च ब्रह्मणे ददाति ६ त्र्रिग्निं त्वाहुर्वैश्वानरं स दहन्प्रदहन्त्वगाः । स नो देवत्राधि ब्रूहि मा रिषामा वयं तवेत्यश्चं श-मियत्वा यदक्रन्द इत्युपाकुरुते ७ इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकिमिति रथमभिहुत्वा वनस्पते वीड्वङ्ग इत्यातिष्ठति ५ उपविश्य पूर्णहोममुपत्वा नमसेति ६ इदमुग्रायेत्यन्वक्तानचान्विदेवनायाध्वर्यवे प्रयच्छित १० त्राग्न्याधियिकीष्विष्टिष्वग्नेः पवमानस्य पावकस्य शुचेरदितेरिति पवमानः पुनातु त्वेषस्तेऽग्नी रच्चांस्यदितिद्यौरिति ११ यजमानो द्वादशरात्रमुपवत्स्यद्धक्तमित्युक्तम् १२ ब्रह्मचारी व्रत्यधो ऽग्नीनुपशेते १३ २ ६

सायं प्रातरिग्नहोत्रम् १ गवीडां दोहियत्वाग्निहोत्रमिधश्रयित २ ग्रभि-ज्वाल्य समुद्रान्तमिद्धः प्रत्यानीयोदगुद्रासयित ३ ग्रग्निपरिस्तरणं पर्यु-चणमृतं त्वेति ४ गार्हपत्यादाहवनीयमुदकधारां निनयत्यमृतमस्यमृ-तममृतेन संधेहीति ५ स्रुक्सुवं प्रचालितं प्रतपित निष्टप्रमिति ६ स्रुवेण स्रुचि ग्रहानुन्नयित ७ सिमदत्तरां स्रुचं मुखसंमितामुद्गृह्याह-वनीयमिभप्रक्रामतीदमहं यजमानं स्वर्गं लोकमुन्नयामीति ६ बर्हिषि निधाय सिमधमादधात्यग्निज्योतिषं त्वा वायुमतीं प्राणवतीं स्वर्गां स्वर्गायोपदधामि भास्वतीमिति ६ सूर्यज्योतिषमिति प्रातः प्रदीप्ता-मिभजुहोति १० सजूर्देवेन सिवत्रा सजू रात्र्येन्द्रवत्या । जुषाणो ग्रमिर्वेतु स्वाहेति । सजूरुषसेति जुषागः सूर्य इति प्रातः ११ ग्रयं मा लोकोऽनुसंतनुतामिति गार्हपत्यमवेच्य प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इति मनसैव पूर्णतरामुत्तरां जुहोति १२ स्त्रवं त्रिरुदञ्चमुन्नयति रुद्रान्प्रीणामीति १३ बर्हिषि निधायोन्मृज्योत्तरतः पागी निमाष्टर्घोषिधवनस्पतीन्प्रीगा-मीति १४ द्वितीयमुन्मृज्यिपत्रयुमवीतं कृत्वा दिच्चाराः पितृभ्यः स्वधां करोमीत्यपराग्नचोः काम्यम् १५ त्रुग्निहोत्रं नित्यमित्याचार्याः १६ गा-र्हपत्ये समिधमाधाय स्थाल्याः स्रुवेग जुहोतीह पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधात्विह प्रजां रमयतु प्रजापतिः । स्रग्नये गृहपतये रियमते पुष्टिपतये स्वाहेति १७ उक्तोत्तरा १८ दिचणामावमयेऽन्नादायान्नपतये स्वाहेति पूर्वा १६ सत्यं त्वर्तेनेति पर्युच्य स्त्वं स्त्चं बर्हिश्चोत्तरेणाम्नं निदधाति २० स्त्रुक्शेषं प्राश्नाति २१ प्राणान्प्रीणामीत्युपस्पृश्य । गर्भानिति द्वितीयम् । विश्वान्देवानित्यन्ततः सर्वम् । ग्रप्रचालितयोदकं स्नुचा निनयति सर्पेतरजनानिति । बर्हिषि प्रचाल्य सर्पपुरायजनानिति द्वितीयम् । गन्धर्वाप्सरस इत्यपरेग तृतीयम् २२ सप्तर्षीनिति स्तृवं स्नुचं च प्रति-तपति २३ दिच्चिणान्नयामीति स्नुग्दराडमवमार्ष्टि । प्रातरुन्मार्ष्टि २४ ब्राह्मगोक्तमग्रच्पस्थानम् २४ स्रथ गवीडादिभ्रेषे तस्यै तस्यै देवतायै जुहुयात् २६ ३ ७

त्रयोदश्यामाग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद्दर्शपूर्णमासावारिप्समानोऽग्नाविष्णू इति १ पूर्वं पौर्णमासमारभमागः सरस्वत्ये च चरुं सरस्वते द्वादशकपालं सरस्वति व्रतेषु यस्य व्रतमिति २ स्राधानाद्वद्विश्चेद-वांक्संवत्सराद्रोहिगयामुत्सृज्याग्निहोत्रं पुनर्वस्वोः पुनरादधीतों भूर्भुवः स्वर्जनदोमिति ३ स्रोषधीषु पक्वास्वाग्रयगेष्टिः ४ इदावत्सरायेति पुरस्ताद्धोमसंस्थितहोमेष्वावपेत ५ स्रग्न इन्द्र इत्याग्नेन्द्रम् । ऐन्द्राग्नं चेदिन्द्राग्नी स्रस्मानिति ६ यद्विद्वांसो द्वावापृथिवी उपश्रुत्या सोमो वीरुधामिति वैश्वदेवद्यावापृथिवीयसोम्यान् ७ फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत ५ पूर्वेद्युर्वेश्वानरपार्जन्येष्टिर्वाग्ने वैश्वानराभि क्रन्द स्तनयेति ६ वैश्वदेवे निर्मथ्यं प्रहतं भवतं नः समनसावित्यनुमन्त्रयते

१० श्रग्नाविग्निरिति होमम् ११ एवं निर्मन्थनम् १२ श्राग्नेयं सौम्यं सावित्रं सारस्वतं पौष्णं मारुतं वैश्वदेवं द्यावापृथिवीयमग्निर्वनस्पतीनां सोमो विरुधां सिवता प्रसवानां सरस्वित व्रतेषु प्रपथे पथां मरुतः पर्वतानां विश्वे देवा मम द्यावापृथिवी दात्राणामिति १३ वाजिनस्या-र्वाचीनं वसुविदमिति १४ तस्य प्राणभन्नान्भन्नयन्ति होत्रध्वर्युब्र-द्याग्नीधाः । प्रत्यन्नं यजमानः । मिथः समुपहूय १५ यन्मे रेतः प्रसिध्यति यद्वा मे श्रपगच्छति यद्वा जायते पुनस्तेन मा शिवमाविश ॥ तेन मा वाजिनं कृणु तेन सुप्रजसं कृणु तस्य ते वाजिपीतस्योपहूतो भन्नयामीति प्रकृतिः १६ श्राषाढ्यां वरुणप्रघासेष्वग्नयोः प्रणीयमान-योरग्ने प्रेहीति जपन्नेति १७ दिन्नणमग्निमुपविशति १८ पुरस्ताद-तिव्रज्योत्तरेऽग्रौ हुत्वा दिन्नणे जुहोति १६ श्रतिचारं पृष्टां पत्नीमिदमापः प्र वहतेति मार्जयन्ति २० पौष्णान्तान्पञ्च २१ ऐन्द्राग्नं वारुणं मारुतं कायं वरुणोऽपां य श्रात्मदा इति २२ श्रवभृथसोमादन्तरेण वेदी विष्णुक्रमाः २३ ४ ८

कार्त्तिक्यां साकमेधाः १ पूर्वेद्युरिष्ट्यामग्नेरनीकवतोऽचिक्रददिति । मध्यंदिने सांतपनानां मरुतां सांतपना इदिमिति । सायं गृहमेधिनां तिग्ममनीकमिति २ म्राज्यभागादीडान्ता ३ श्वो भूते पूर्णदर्वं पूर्णा दर्श इति ४ क्रीडिनां मरुतां कृष्णं नियानमिति ४ माहेन्द्रयां षडैन्द्राग्नान्तान् ६ महेन्द्रं वैश्वकर्मणं ये भन्नयन्त इति ७ पित्रया-यामाज्यभागान्तं दैवावृत्सोमाय पितृमते पितृभ्यः सोमवड्भो वा बर्हिषदः पितर उपहूता नः पितरोऽग्निष्वात्ताः पितरोऽग्नये कव्य-वाहनायेति ६ पुरस्ताद्धोमान्दिन्तणाग्नेरितप्रणीते जुहोति ६ दिन्तिणे-नाग्निमितिक्रम्य प्रत्यङुपविशति । उत्तरेण यजमान म्राग्नीध्रश्च १० म्रस्तु स्वधेति प्रत्याश्रावयित ११ तदिप श्लोकौ वदतः पित्रयायां प्रा-क्रुखो ब्रह्मा हुत्वा होमान्पुरोगमान् गत्वा तु दिन्न्योनाग्नेः प्रत्यङासीद कर्मिण ॥ म्राग्नीध्रो यजमानश्चोत्तरेण तु तावुभौ म्रस्तु स्वधेति कक्तव्यं प्रत्याश्रावणमत्र त्विति १२ इडामविज्विति १३ परिषिक्ते दैवावृ-

च्छंय्वन्ता १४ विमितानिष्क्रामन्तो जपन्त्यया विष्ठेति १४ प्राञ्चो-ऽभ्युत्क्रम्योदस्य केतव इत्यादित्यमुपितष्ठन्ते १६ दिन्न्णाञ्चो दिवं पृथि-वीमित्यग्नीन् १७ ग्रथोदञ्चश्चतुष्पथे त्रैयम्बकं यो ग्रग्नाविति यज-मानार्यजनात् १८ सव्यहस्तपुरोडाशा दिन्न्णानूरूनाघ्नानास्त्रिः प्रस-व्यमग्निमनुपरियन्ति त्र्यम्बकं यजामहे सुगिन्धं पृष्टिवर्धनम् उ-वारिकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुन्नीय मामृतादिति १६ दिन्न्णिहस्तपुरो-डाशाः प्रदिन्न्णम् २० मूतयोः प्रमुक्तयोर्यो नः स्व इति जपित २१ दिन्न्णावृत ग्रावजन्ति २२ ग्रथादित्येष्टिः २३ फाल्गुन्यां शुनासीर्यम् २४ पुनःप्रयोगे पूर्वेद्यः २४ पौष्णान्तान्पञ्च २६ वायव्यं शुनासीर्यं सौर्यमेकया च शुनासीरेह सूर्यश्चनुषामिति २७ ४ ६

ग्रथ पशौ वैष्णवं पूर्णहोममुरु विष्णो इति १ ग्ररातीयोरिति यूपं वृ-श्चचमानमनुमन्त्रयते २ यत्त्वा शिक्व इति प्रचाल्यमानम् ३ त्रञ्जते व्यञ्जत इत्यभ्यज्यमानम् ४ स्वाक्तं म इत्याज्यमानम् ५ यत्ते वास इति परिधाप्यमानम् ६ वनस्पते स्तीर्गमिति बर्हिष्यासाद्यमानम् ७ वनस्पतिः सह यस्यां सदैत्युच्छृीयमाराम् ५ धर्ता ध्रियस्वेति पादेनावटे निधीयमानम् ६ विष्णोः कर्माणीति द्वाभ्यामुच्छ्तम् १० समिद्धो म्रद्येति प्रयाजान् ११ नाराशंसिनां देवो देवेष्विति द्वितीयम् १२ ऊर्ध्वा १३ पशावानयैतमित्याद्याञ्जनान्तम् १४ भागमिति यथादेवतम् १५ य ईश इति प्रमुच्यमानमनुमन्त्रयते १६ नीयमाने प्रमुच्यमानहोमाञ्ज्रहुयात् प्रमुच्यमानो भुवनस्य गोप पशुनी स्रत्र प्रति भागमेत् स्रिप्रियंज्ञं त्रिवृतं सप्ततन्तुं देवो देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् ॥ यो ते दंष्ट्रो रोपयिष्णू जिह्यायेते दिचाणा सं च पश्यतः स्रनाष्ट्रं नः पितरस्तत्कृगोत यूपे बद्धं मुम्चिम यदन्नम् ॥ त्रहस्तस्त्वमभि जुष्टः परेहीन्द्रस्य गोष्ठमपि धाव विद्वान् धीरासस्त्वा कवयः संमृजन्त्विषमूर्जं यजमानाय दत्त्वेति १७ शाम्यमाने प्रदित्तग्मावर्तन्ते १८ वपाया जातवेदो वपयेति शंभुमयोभुभ्यां चात्वाले मर्जयन्ति पुरोदाशमावदानिकं च २० संप्रेषित स्राग्नीधः शामित्रादौपयजान-

ङ्गारान्होतुः पुरस्तान्निवपति २१ हृदयशूल उपिमतेऽप्सु ते राजन्निति जपन्ति २२ ऐन्द्राग्नेनेष्ट्वा काम्यः पशुः २३ ६ १० इत्यथर्ववेदे वैतानसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः

सोमेन यद्यमारा ऐन्द्राग्रमुस्त्रमालभेत यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेत् १ ऋत्विजो वृगीते । ऋथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्मागम् । सामविद-मुद्गातारम् । ऋग्विदं होतारम् । यजुर्विदमध्वर्युम् २ ब्राह्मणाच्छंसी पोताग्नीध्र इति ब्रह्मगोऽनुचराः । सदस्यश्च । प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्म-गय इत्युद्गातुः । मैत्रावरुगोऽच्छावाको ग्रावस्तुदिति होतुः । प्रति− प्रस्थाता नेष्टोन्नेतेत्यध्वर्योः ३ वसन्तादिषु यथावर्णं देवयजनमित्युक्तम् ४ यस्य श्रभ्र ऊषो वृद्धः पर्वतो नदी पन्था वा पुरस्तात्स्यान्न देवय-जनमात्रं पुरस्तात्पर्यवशिष्येत् ५ सोमरूपारयनुध्यायेत् ६ दीचर्गीया-यामाग्नावैष्णवम् ७ पत्नीसंयाजान्ता ५ दीचितोऽभ्यञ्जनमित्यभ्यज्य-मानो जपति ६ पुनन्तु मेति पाव्यमानः १० सुत्रामाणमिति कृष्णाजिन-मुपवेशितः ११ दीचितावेदनात्कामं चरन्ति १२ ग्रस्तमिते वाग्वि-सर्जनादस्तंयते नम इति नमस्कृत्य नत्तत्राणां मा संकाशश्च प्रतीका-शश्चावतामिति नच्चत्रारायुपतिष्ठते १३ दच्चिरोनाग्निं कशिप्वेत्यादि वी-चर्णान्तम् १४ पुनः प्रारण इति मन्त्रोक्तान्यभिमन्त्रयते १५ स्रादित्यस्य मा संकाश उद्यते नम इत्यादित्यमुपतिष्ठते १६ व्रतानि १७ ऋप्रत्यु-त्थायिकोऽनभिवादुकः १८ न नाम गृह्णाति विचन्नगोत्तरं ब्राह्मगस्य चनसितोत्तरं प्राजापत्यस्य १६ न दानहोमपाकाध्ययनानि । न वसूनि २० कृष्णाजिनं वसीत २१ कुरीरं धारयेत् २२ मुष्टी कुर्यात् २३ ग्रङ्गष्ठप्रभृतयस्तिस्र उच्छ्येत् २४ मृगशृङ्गं गृह्णीयात्तेन कषेत २५ यस्य वाग्वायता स्यान्मुष्टी वा विसृष्टी स एतानि जपेत २६ १ ११

त्रिप्तात्रित्यञ्चमुभौ कामप्रौ भूत्वा चित्या सहाविशताम् । वसितश्च मामावास्यश्च यज्ञः पश्चात्प्राञ्चम् । मनश्च मा पितृयज्ञश्च यज्ञो दिच्चिणत उदञ्चम् । वाक्च मेष्टिश्चोत्तरतो दिच्चणाञ्चम् । रेतश्च मान्नं चेत ऊर्ध्वम् । चचुश्च मा पशुबन्धश्च यज्ञोऽमुतोऽर्वाञ्चमिति १ दीच्चान्ते च वसुसंपत्तये २ नैनं बहिर्वेद्यभ्युदियान्नाभ्यस्तिमयात् । नाधिष्यये प्रतपेत् ३ सत्यं वदेत् ४ व्रतलोपे
यदस्मृतीत्यग्निमुपतिष्ठते ४ सत्यं बृहदिति लोष्टमादाय शुद्धा न ग्राप
इति मूत्रपुरीषे चारयति । पिवत्रेण पृथिवीति लोष्टेनात्मानमृत्पुनाति ६
य त्रृते चिदिति शीर्णं दर्णडाद्यभिमन्त्रयते । स्वप्नेषूक्तं दिवो नु मामिति
च ७ यदत्रापि मधोरहं निरष्टविषमस्मृतम् । ग्रिग्निश्च तत्सविता च
पुनर्मे जठरे धत्तामिति जाम्बीलस्कन्दन ग्रात्मानमनुमन्त्रयते ६
यदत्रापि रसस्य मे परा पपातास्मृतम् । तदिहोपह्लयामहे तन्मा ग्राप्यायतां पुनरिति रेतसः ६ परोऽपेहीत्यशस्तशंसने १० ग्रश्मन्वतीत्यणं
तरणे ११ ग्रपः समुद्रादित्यनाच्छादिताभिवर्षणे १२ ग्रव ज्यामिवेति
क्रोधे १३ त्रृतुमतीं जायां सारूपवत्सं श्रपयित्वाभिघार्योद्वास्योद्वत्याभिहिङ्कत्य गर्भवेदनपुंसवनैः संपातवन्तं परामेव प्राशयेत् १४ २

तिस्रो दीचा ग्रपरिमिता वा । द्वादशाहीनस्य १ दोचान्ते प्रायणीयायां पथ्यायाः स्वस्तेरग्नेः सोमस्य सिवतुरिदतेः पथ्या रेवतीर्वेदः स्वस्ति-रिति २ शंय्वन्ता ३ ध्रोवस्य पूर्णाहुतिम् ४ यस्योरुष्विति निष्क्रम्य सोमक्रयणीं प्रपाद्यमानां दिवं च रोहेत्यनुमन्त्रयते ५ पदाभिहोमिन् डायास्पदमिति ६ उपरवदेशे चर्मिण सोममिभ त्यमिति हिरगयपा-णिर्विचिनोति ७ ग्रयं सहस्रमित्यनुमन्त्रयते ५ क्रीते कुरीरं निर्मृष्णाति ६ उदायुषेत्युत्तिष्ठति १० प्रोद्यमाणेऽप्रतिरथं जपित ११ ध्रुवं ध्रुवेणेति राजानं राजवहनादासन्द्यां नीयमानमनुमन्त्रयते १२ दिच्चणेनाग्निमा-स्थापित ग्रातिथ्यायां हिवरिभमृशन्ति यज्ञेन यज्ञमिति १३ वैष्णवं विष्णोर्नु किमिति १४ इडान्ता १५ तानूनप्त्रपात्रे पञ्चकृत्वोऽवद्यत्या-ज्यमापतये त्वा गृह्णामि परिपतये त्वा तनूनप्त्रे त्वा शाक्वराय त्वा शक्मन ग्रोजिष्ठाय त्वेति १६ तदिभमृशन्ति १७ ग्रनाधृष्टमस्यनाधृष्यं देवानामोजोऽभिशस्तिपा ग्रनभिशस्तिः । ग्रन् मे दीचां दीचापति-

र्मन्यतामनु तपस्तपस्पतिः । श्रञ्जसा सत्यमुपगेषं स्विते मा धा इति दीचालिङ्गं दीचितो १८ श्रध्वर्युराग्नीध्रमाहाग्नीन्मदन्त्यापा३ इति १६ श्राग्नीध्रो मदन्ति देवीरमृता त्रृतावृत इति २० श्रध्वर्युस्ताभिरुदेहीति २१ श्राग्नीध्रस्ताः कुशैरुदानयति २२ ता उपस्पृश्य सोममाप्याययन्ति श्रंशुरंशुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविदे ग्रा तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व ॥ श्राप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेधिया प्रजया धनेन स्वस्ति ते देव सोम मृत्यामुदृचमशीयेति २३ पुनरुपस्पृश्योत्तानहस्ताः प्रस्तरे निहूवत एष्टा राय एष्टा वामानि प्रेषे भगाय त्रृतमृतवादिभ्यो नमो दिवे नमः पृथिव्या इति २४ प्रवर्ग्याय पुरस्ताद्धोमान्हत्वा गार्हपत्यं दिच्चगेनोपविशति २५ न प्रथमयज्ञे प्रवर्ग्यं कुर्वीत । काममनूचानः श्रोत्रियः २६ श्रन्तर्धायाध्वर्युराह ब्रह्मन्धर्मेण प्रचरिष्याम इति २७ प्रचरत धर्ममित्यनुजानाति २८ उद्यैः सर्वमुपांशु वा २६ धर्मं ताप्यमानुमुपासीत ३० ३ १३

घर्मं तपाम्यमृतस्य धारया देवेभ्यो हव्यं परिदां सवित्रे शुक्रं देवाः शृतमदन्तु हव्यमासञ्जुह्वानममृतस्य योनौ ॥

देवानामधिपा एति घर्म ऋतेन भ्राजन्नमृतं विचष्टे हिरएयवर्णो नभसो देव सूर्यो घर्मो भ्राजन्दिवो ऋन्तान्पर्येषि विद्युता

वैश्वानरः समुद्रं पर्येति शुक्रो घर्मो भ्राजन्तेजसा रोचमानः नुदञ्छत्रून्प्रदहन्मे सपत्नानादित्यो द्यामध्यरुद्याद्विपश्चित्

विद्योतते द्योतत ग्रा च द्योतत ग्रप्स्वन्तरमृतो घर्म उद्यन् हन्ता वृत्रस्य हरितामनीकमनाधृष्टास्तन्वः सूर्यस्य

घर्मः पश्चादुत घर्मः पुरस्तादयोदंष्ट्राय द्विषतोऽपि दध्मः वैश्वानरः शीतरूरे वसानः सपतान्मे द्विषतो हन्तु सर्वान्

त्रृतूनृतुभिः श्रपयति ब्रह्मगैकवीरो घर्मः शुचानः समिधा समिद्धः

ब्रह्म त्वा तपित ब्रह्मणा तेजसा च घर्मः साहस्रः सिमधा सिमद्धः सपताः प्रदिशो मे भवन्तु

सपत्नान्सर्वान्मे सूर्यो हन्तु वैश्वानरो हरिः घर्मस्तप्तः प्रदहतु भ्रातृव्यान्द्विषतो वृषा उद्यन्मे शुक्र स्रादित्यो विमृधो हन्तु सूर्यः

ब्रह्म जज्ञानिमयं पित्रयेति शस्त्रवदर्धर्चश ग्राहावप्रतिगरवर्जम् १ रिचरसीति रुचितमनुमन्त्रयते २ घर्मदुग्धोहायोत्तिष्ठत उत्तिष्ठताव पश्यतेति ३ उप हूय इति घर्मदुघाम् ४ घर्मसूक्तेन घर्मं हूयमानं स्वाहाकृत इति द्वाभ्याम् ४ घर्मस्य वषट्कृते ऽनुवषट्कृते भन्नो वाजिनवत् ६ शृतं हिवर्मधु हिवरश्चावते । घर्म मधुमतः पितृमतो वाजिमतो बृहस्पतिमतो विश्वदेव्यावत इति सन्त्रे होताध्वर्यु-गृहपतिर्ब्बह्मोद्गाता ७ ग्रनुचरा गृहपतिश्चोच्छिष्टखरे पवित्रैर्मार्जयन्ते ५ सूयवसादिति त्रिरुक्तायां संस्थितहोमान् ६ ४ १४

उपसद्याग्नेयसौम्यवैष्णवान् १ वषट्कारान्ताप्यायनान्निहूवते २ यत्राहाध्वर्युरग्नीद्वपत्नीर्व्याचच्चेति तदपरेण गार्हपत्यं प्राङ्गखस्तिष्ठन्ननवानन्नाग्नीधो देवपत्नीर्व्याचष्टे । पृथिव्यग्नेः पत्नी वाग्वातस्य पत्नी सेनेन्द्रस्य
पत्नी धेना बृहस्पतेः पत्नी पथ्या पूष्णः पत्नी गायत्री वसूनां पत्नी त्रिष्टुब्रुद्राणां पत्नी जगत्यादित्यानां पत्न्यनुष्टुभिमत्रस्य पत्नी विराड्वरुणस्य
पत्नी पङ्किर्विष्णोः पत्नी दीन्ना सोमस्य राज्ञः पत्नीति ३ सुब्रह्मणयाह्नाने
सर्वत्र यस्यां सद इति तिस्रो जपति ४ एवमपराह्ने धर्मोपसदौ ।
ग्रुपरेद्युः पूर्वाह्नेऽपराह्ने चौपवसथ्ये समासे ५ एवं तिस्रोऽग्निष्ठोमस्य
। द्वादशाहीनस्य ६ वि मिमीष्वेति वेदिं मिम नमनुमन्त्रयते ७ यस्यां
वेदिमिति वेदिं परिगृह्यमाणाम् ५ ग्रग्नौ प्रणीयमानेऽग्ने प्रेहीति जपित्वा
बहिर्वेद्युपविशति ६ दिन्नणहविर्धानस्य वर्त्माभिहोमिदं विष्णुरिति
। उत्तरस्य त्रीणि पदेति १० हविर्धाने प्रवर्त्यमाने इतश्च मेति द्वाभ्यामनुमन्त्रयते ११ विष्णोर्नु कमित्युपस्तम्भनमुपस्तभ्यमानम् १२ मन्वे

वां द्यावापृथिवी इत्यौदुम्बर्या ग्रभिहोमम् १३ ग्रग्नीषोमयोः प्रगयना-यामन्त्रितस्तीर्थेन पत्नीशालमावजित । चात्वालोत्करावन्तरेगाग्नी-ध्रीयलज्ञगमुत्तरेग सदश्चेति तीर्थम् १४ ग्राचमनादि वीज्ञगान्तम् १५ सोमं राजानिमत्यर्धर्चेनाग्नीषोमौ प्रगीयमानावनुवजित १६ ग्राग्नीध्री-यहोमादाग्नीध्रीयमुत्तरेगाग्निमपरेगातिवज्यासाद उपविशति १७ ग्र-थाग्नीषोमीये पशावुक्ता धर्माः । एतेन पशवो व्याख्याताः १८ पत्नी-संयाजान्ताः १६ ५ १५

वसतीवरीः परिह्नियमाणाः पूर्णमध्वर्यो प्रभरेत्यनुमन्त्रयते १ स्राग्नीधीये स्थाप्यमाना उत्तरयामूर्या इति च २ दीन्नितस्तत्र वसित ३ स्रपररात्र सृत्विजः प्रबोधिताः शालाद्वार्येऽप उपस्पृशन्ति ४ हिवरुपावहत इत्यादि वैश्वानरोऽग्निष्टोम इत्यन्ताभिर्यज्ञतनूभिः पुरा प्रचरितोराग्नीधीये जुहोति ५ यजूंषि यज्ञ इति च विष्पर्धायां चतुर्भिश्चतुर्भिः पुरस्तात्प्रान्तरनुवाकस्य ६ एनं दिन्निगेनाहवनीयमपरेगातिवज्यासाद उपविशनि ७ उपविष्टे होतिर होतारं यदस्मृतीति हूत्वा पुरस्ताद्धोमाञ्जहोति ५ पातं न इन्द्रापूषगेति चत्वारि सूक्तानि प्रातरनुवाकमनुजपित ६ स्रम्बयो यन्तीति त्रीगयपोनप्त्रीयम् १० इन्द्र जुषस्वेति राज्ञेऽभिषूयमान्गेऽभिषवगहोमाञ्जहोति । उपांशुग्रहहोमम् । सूर्यो द्यामित्युदितेऽंतर्पामीयं च ११ हिवर्धाने पूर्वेगातीत्य खरे चोपविश्य दिवस्पृथिव्या इति मधुसूक्तेन राजानं संश्रयति १२ इन्द्राय सोममृत्विज इति द्रोग्यकन्त्रस्थमनुमन्त्रयते १३ धृषित्पबेति माध्यंदिने १४ यत्र विजानाति ब्रह्मन्त्सोमोऽस्किन्निति तमेतयालभ्याभिमन्त्रयते

म्रभूदेवः सविता वन्द्यो नू न इदानीमहू उपवाच्यो नृभिः वि यो रत्ना भजति मानवेभ्यः श्रेष्ठं नो म्रत्र द्रविग्णं यथा दधदिति १५

ये ग्रग्नयो ग्रप्स्वन्तरिति सप्तभिरभिजुहोति १६ ग्रध्वर्युः प्रतिप्रस्थाता प्रस्तोतोद्गाता प्रतिहर्ता ब्रह्मा सुन्वन्समन्वारब्धा बहिष्पवमानाय वि-सृप्य वैप्रुषान्होमाञ्जुह्नति द्रप्सश्चस्कन्देति यस्ते द्रप्सः स्कन्दित यस्ते ग्रंशुर्बाहुच्युतो धिषगाया उपस्थात् ग्रध्वर्योर्वा परि यः पवित्रात्तं ते जुहोमि मनसा वषट्कृतम्

द्रप्सः पातीतोऽत्यस्यवश्च यः परः स्नुचः ग्रयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधसे

यस्ते द्रप्सः पतितः पृथिव्यां धानासोमः परीवापः करम्भः ।

ग्रयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिञ्चत् वर्चसे

यन्मे स्कन्नमिति १७ ६ १६

चात्वालाद्दि गत उपविशन्ति १ दोषो गायेति जपनुद्गातारमी चते २ स्तोत्रोपाकरणात्प्रस्तोता ब्रह्मागमामन्त्रयते ब्रह्मन्स्तोष्यामः प्रशास्तरिति ३ तत्र रश्मिरसि चयाय त्वा चयं जिन्व । सवितृप्रसूता बृहस्पतये स्तुत । देव सवितरेतत्ते प्राह तत्प्र च सुव प्र च यज । स्रायुष्मत्या त्रमृचो मापगाया तनूपात्साम्नः । सत्या व ग्राशिषः सन्तु सत्या ग्रा-कृतयः । ऋतं च सत्यं च वदत । बृहस्पतेऽनुमत्यों भूर्जनदिन्द्रवन्त इत्युक्त्वा स्तुतेति प्रथमया स्वरमात्रया प्रसौति । मध्यमया माध्यंदिने । उत्तमया तृतीयसवने ४ भुव इति माध्यंदिने । स्वरिति तृतीयसवने ४ उक्थ्यादिष्वहीने चों भूर्भ्वः स्वर्जनद्वधत्करदुहन्महत्तच्छमोमिति च ६ विष्पर्धमानयोः सवृतसोमयोः स्तोमभागानामुपर्युपरि स्तुतेषे स्तुतोर्जे स्तृत देवस्य सवितुः सवे । बृहस्पतिं वः प्रजापतिं वो वसून्वो टेवान् रुद्रान्वो देवानादित्यान्वो देवान्साध्यान्वो देवानाप्रचान्वो देवान्वि-श्वान्वो देवान्सर्वान्वो देवान्विश्वतस्परि हवामहे । जनेभ्योऽस्माकमस्तु केवल इतः कृगोत् वीर्यमिति जपन्परेषां ब्रह्मागमवे चेत ७ स्त्तस्य स्तुतमस्यूर्जस्वत्पयस्वत् । ऊर्जं मह्यं स्तुतं दुहामा मा स्तुतस्य स्तुतं गमेत् । इन्द्रियावन्तो हवामहे धुत्तीमहि प्रजामिषम् । सा मे सत्या-शीर्देवेष्वस्तु । ब्रह्मवर्चसं मा गमयेदिति स्तोत्रमनुमन्त्रयते ५ इन्द्रस्य कु चिरित्यासिक्ते मोमे पूतभृतम् ६ स्त्ते बहिष्पवमाने वाचयति श्येनोऽसीति । वृषासीति माध्यंदिने । ऋभुरसीत्यार्भवे १० ब्राह्म-गोक्तानित्यनुब्राह्मणिनः ११ ऋथाध्वर्युराहाग्रीदग्रीन्विहर बर्हि स्तृगीिहि परोडाशानलंकुर्विति १२ ७ १७

त्राग्नीध्र त्राग्नीध्रीयादङ्गारैर्द्वे सवने विहरति । शलाकाभिस्तृतीय-सवनम् । प्रत्यङ्गखो होतृमैत्रावरुगब्राह्मगाच्छंसिपोतृनेष्ट्रच्छावाकानां धिष्ययेषु मार्जालीये १ तत्रैव प्रत्यानयति २ त्रमु पृष्टचामास्तीर्य पुरोडाशानलंकुरुते ३ ये स्रग्नयो विहृता धिष्णयाः पृथिवीमनु । ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्ते नो मा हिंसिषुरिति विहृताननुमन्त्रयते । उत्तरयोः सवनयोः पुनर्मैत्विन्द्रियमिति । स्राहवनीयमपरेगेत्युक्तम् ४ प्रवृताः प्रवृताहुतीर्जुह्नति जुष्टो वाचे भुयासं जुष्टो वाचस्पतये देवि वाग्यद्वाचो मध्मत्तमं तस्मिन्मा धाः स्वाहा । वाचे स्वाहा वाचस्पतये स्वाहा सरस्वत्ये स्वाहेति । मनसा चतुर्थीम् ५ सप्ताहृतीरित्येके सरस्वते स्वाहा महोभ्यः संमहोभ्यः स्वाहा । त्रुचा स्तोममिति ६ वपामार्जनान्त उपोत्थाय दिवस्पृष्ठ इत्यादित्यमुपतिष्ठन्ते ७ मा प्र गा-मेत्यावज्याहवनीयं निर्मथ्यं यूपमादित्यमग्नयः सगरा स्थ सगरेग नाम्ना रौद्रेगानीकेन पात माग्नयः पिपृत माग्नयो गोपायत मा नमो वोऽस्तु मा मा हिंसिष्टेति ५ स्राग्नीधीयमुत्तरेण सदोऽभिवजन्ति ६ धिष्णयवन्तो यजमानश्च पूर्वया द्वारा प्रसर्पन्ति । ऋपरेऽपरया १० सदः प्रसृप्स्यन्तो धिष्ययान्नमस्कुर्वन्ति धिष्ययेभ्यो नमो नम इति ११ द्रष्ट्रे नम इति द्रष्टारं प्रसर्पन्तः । उपश्रोत्रे नम इत्युपश्रोतारम् १२ चात्वालोत्करशामित्रो-वध्यगोहास्तावाग्नीध्रीयाच्छावाकवादं मार्जालीयं खरं धिष्णयान-न्यांश्चोपतिष्ठन्तेऽग्नयः सगरा स्थेति १३ उर्वन्तरित्तं वीहीति सदोऽभि-मृशन्ति । देवीर्द्वारो मा मा संताप्तं लोकं मे लोककृतौ कृग्तिमिति द्वार्ये १४ प्रसृप्यानुरूयात्रे नम इत्यनुरूयातारम् । उत्तरेग धिष्पया-न्परिक्रम्य स्वं स्वं धिष्णयमभिप्रसृप्ता उपद्रष्ट्रे नम इत्युपद्रष्टारम् १४ उपविश्य जपन्त्यभि त्वेन्द्रेति स्तोत्रम् १६ यजमानः सदस्यो ब्रह्मागं दिच्चिणेन स्तोत्रानुमन्त्रणाञ्जनदिति मनसा १७ विसंस्थिते यथाधिष्यय-

मुत्तरेग पूर्वया द्वारा निष्क्रामन्ति । मैत्रावरुगधिष्ययमधिष्ययवन्तः १८ ८ १८

सवनीयपुरोडाशानामैन्द्रान् १ द्विदेवत्यानामैन्द्रवायवस्य होमौ वा-युरन्तरिचस्येन्द्रवायू इति २ मैत्रावरुणस्य मित्रावरुणौ वृष्ट्या इति ३ त्राश्विनस्याश्विना ब्रह्मगेत्यर्धर्चेन ४ प्रस्थितेश्चरिष्यन्नध्वर्युः संप्रेष्यति होतर्यज प्रशास्तर्ब्राह्मणाच्छंसिन्पोतर्नेष्टरग्नीदिति ५ इन्द्र त्वा वृषभं व-यमिति ब्राह्मणाच्छंसी यजति । उत्तराभ्यां पोत्राग्नीध्रौ ६ याज्या-नामन्तः प्लवते ७ ये३ यजामहे वौ३षडित्याद्यन्तावादिप्लुतावनवानम् प्रातः सवने वषट्कृत्य वागोजः सह ग्रोजो मिय प्रागापानावि-त्यनुमन्त्रयते ६ सोमस्याग्ने वीहीत्यन्तप्लुतेनानुवषट्कुर्वन्ति १० शुक्र-मन्थिचमसहोमानैन्द्रानिन्द्रो दिव इति ११ स्रनुवषट्काराणामा देवा-नामित्यनुहोमांश्च मैत्रावरुगमैन्द्रं मारुतं त्वाष्ट्रमाग्नेयम् १२ स्रग्नीधेष्टे-ऽध्वर्युराहायाडग्नीदिति । ग्रयाडित्यग्नीत् १३ पूर्ववदिडाभचः १४ सदिस सोमान्भच्चयन्त्युपहूताः प्राशित्रवत् १५ प्रतीच्य प्रतिगृह्या-ग्रिहृतस्येन्द्रपीथस्येन्दोरिन्द्रियावतः । यो भन्नो गोसनिरश्वसनिर्धन-सनिः प्रजासनिर्लोकसनिः । तस्य त उपहृतस्योपहृतो भद्मयामि गाय-त्रेग छन्दसा तेजसा ब्राह्मगवर्चसेनेति १६ त्रैष्टभेनेति माध्यांदिने । जागतेनेति तृतीयसवने । अनुष्टप्छन्दसेति पर्यायेषु । पङ्किच्छन्दसेति संधिचमसेषु । त्रतिच्छन्दसेत्यप्तीर्याम्णि १७ भितत त्रात्मानं प्रत्यभि-मृशन्ति

शं नो भव हृद ग्रा पीत इन्द्रो पितेव सोम सूनवे सुशेवः सखेव सख्य उरुशंस धीरः प्र ग्र ग्रायुर्जीवसे सोम तारीः

हिन्वा मे गात्रा हरिवो गर्णान्मे मा व्यरीरिषः शिवो मे सप्तर्षीनुपतिष्ठ मामेवा ग्राभिरभिगा इति १८

चमसानाप्याययन्त्या प्यायस्व सं ते पयांसीति १६ तत्र श्लोकः

पञ्चैव कृत्वश्चमसान्यज्ञ स्राप्याययेत्कविः

त्राज्ये मरुत्वतीये च प्रस्थिताश्चापि सर्वश इति २० त्रच्छावाकचम-सहोममैन्द्राग्नम् २१ यद्यश्नन्त्याग्नीध्रीये २२ सदस्युपविष्टा यथा-प्रैषमृतून्यजन्ति मरुतः पोत्रादिति २३ ६ १६

प्रथमोत्तमाभ्यां पोता । द्वितीययाग्नीधः । तृतीयया ब्राह्मणाच्छंसी १ यजमानोऽतिप्रेष्यति होतरेतद्यजेति २ नानुवषट्कुर्वन्ति ३ तत्र श्लोकः द्विदेवत्यानृत्याजान्यश्च पातीवतो ग्रहः स्रादित्यग्रहसावित्रावेते नान्वषट्कृता इति ४ ऋतृहोमानैन्द्रं मारुतं त्वाष्ट्रमाग्नेयमैन्द्रं मैत्रावरुगं चतुरो द्राविगोदसानाश्विनं गार्हपत्यम् ४ ऋतुपात्रे भद्मयन्ति लिम्पन्ति वावजिघ्नन्ति वा कोऽसि यशोऽसि यशोदा स्रसि यशो मिय धेहीति ६ नाराशंसांस्तूष्णीं प्रतिगृह्य भज्ञयन्ति नराशंसपीतस्य देव सोम ते नृ-भिःष्टतस्य मतिविदः । ऊमैः पितृभिर्भित्तरयोपहृतस्योपह्रतो भन्नया-मीति ७ ऊर्वैरिति माध्यंदिने । काव्यैरिति तृतीयसवने ५ मनो न्वा हुवामहीति मन उपाह्नयन्ते १ पञ्चकृत्वो नाराशंसान्भच्चयन्ति १० तत्र श्लोकः पञ्चैव कृत्वश्चमसान्नाराशंसेषु भन्नयेत् होतुः पूर्वेषु शस्त्रेषु यानि प्रागाग्निमारुतादिति ११ स्राज्यशस्त्रादैन्द्राग्नम् १२ होत्रे प्रउग-स्तोत्राय प्रसौति प्रेतिरसि धर्मग्रे त्वा धर्मं जिन्व । मैत्रावरुगायान्वि-तिरसि दिवे त्वा दिवं जिन्व । ब्राह्मगाच्छंसिने संधिरस्यन्तरिद्वाय त्वान्तरित्तं जिन्व । ग्रच्छावाकाय प्रतिधिरसि पृथिव्यै त्वा पृथिवीं जिन्वेति १३ प्रउगशस्त्राद्वैश्वदेवम् । मैत्रावरुगस्य मैत्रावरुगम् । ब्राह्मणाच्छंसिन ऐन्द्रम् । स्रच्छावाकस्यैन्द्राग्नम् १४ ब्राह्मणाच्छंस्यू-त्तमात्प्रतीहारात्त्रिर्हिङ्कृत्य शंसावोमित्यध्वर्युमाह्नयते १५ हिङ्कारमनु-रूपायोक्थम्खाय परिधानीयायै प्रगाथाय च १६ माध्यंदिनेऽयोनय एके १७ म्रध्वर्यो शंसावोमिति स्तोत्रियाय म्रध्वर्यो शंशंसावोमिति तृतीयसवने १८ स्राहावेषु शंसावो दैवेत्यध्वर्युः प्रतिगृगाति १६ स्रो-थामो दैवेत्यवसाने । स्रोमोथामो दैवेति प्रग्वे । स्रोमिति शस्त्रान्त उक्थसंपत्सु २० स्रोमुक्थशा यजोक्थशा इति साम्ना शस्त्रमुपसंतनो-त्यर्धर्चशो मन्द्रया वाचा । बलीयस्या माध्यंदिने । बलिष्ठतमया तृतीयसवने । उत्तरिगयोत्तरिगयोत्सहेदा समापनात् २१ १० २०

त्र्या याहि सुषुमा हि त त्र्या नो याहि सुतावत इति स्तोत्रियानुरूपौ १ त्र्यमु त्वा विचर्षग इत्युक्थमुखम् । उद्धेदभि श्रुतामघमिति पर्यासः । उत्तमा परिधानीया २ त्रिष्प्रथमां त्रिरुत्तमामन्वाह ३ ऋर्धर्चशस्य त्रगृनतं प्रगवेनोपसंतनोति स्वरादिमपनीय । पच्छःशस्येऽर्धर्चान्तं शस्त्रान्तं मकारान्तेनैव ४ शस्त्रोक्थं वाचीत्याह । उक्थं वाचीन्द्रायेति माध्यंदिने । उक्थं वाचीन्द्राय देवेभ्य इति तृतीयसवने ५ उक्थ्य-संपदः परिधानीयोत्तरा याज्या ६ स्रच्छावाकभन्नादग्निः प्रातःसवने श्येनोऽसि यथा सोमः प्रातःसवन इति यथासवनमाज्यं जुहोति संस्थितहोमान् ५ संस्थितेसंस्थिते सवने वाचयित मिय भर्गो मिय महो मिय यशो मिय सर्वमिति ६ प्रेषिता माध्यंदिनायौदुम्बरीम-भ्यपरया द्वारा निष्क्रम्याग्नीध्रीयात्सर्पन्ति । यजमानः पूर्वया १० पुरस्ताद्धोमान् ११ उक्तमभिषवादि १२ पवमानाय सदः प्रसर्पन्ति १३ ग्रामन्त्रितः प्रसौति विष्टम्भोऽसि वृष्ट्यै त्वा वृष्टिं जिन्वेति १४ विहरणे धिष्णयवान्बहिश्चेद्धिष्णयमभ्येत्य परि त्वाग्न इति जपति १४ ब्रह्मा च १६ दी चितो बहिर्वेद्यभ्याश्रावरोऽस्तमयेऽभ्युदये वाग्नय उपा-ह्वयध्वमिति १७ श्रातं मन्य इति दिध घर्महोमम् १८ घर्मवद्भद्धः १६ रसप्राशन्या पशुपुरोडाशस्य २० एवा पाहीति प्रस्थितयाज्या २१ प्रस्थितहोमानैन्द्रान् २२ गार्हपत्ये दाचि ग्रहोमावुद् त्यं चित्रं देवा-नामिति २३ हिरएयहस्तो यजमानो बहिर्वेदि दिच्णा स्रायतीरा गाव इति प्रत्युत्तिष्ठति २४ हिरएयमात्रेयाय ददाति । स्राग्नीधायोपबर्हरणम् २५ स्रग्रेग गार्हपत्यं जघनेन सदोऽन्तराग्नीध्रीयं च सदश्च चात्वालं चोदीचीर्दिच्या उत्सृज्यमानाः संवः सृजित्विति द्वाभ्यामनुमन्त्रयते २६ ११ २१

यस्यां पूर्वे भूतकृत इति भागिलः । इहेदसाथेति कौशिकः १ ग्रन्ततः प्रतिहर्त्रे देयम् २ मरुत्वतीयहोमिमन्द्रो मा मरुत्वानिति ३ शस्त्रया-ज्याया होत्रादिभ्यः प्रसौति प्रवास्यह्ने त्वाहर्जिन्व । स्रनुवासि रात्र्यै त्वा रात्रिं जिन्व । उशिगसि वसुभ्यस्त्वा वसूञ्जिन्व । प्रकेतोऽसि रुद्रेभ्यस्त्वा रुद्राञ्जिन्वेति ४ निष्केवल्यस्य माहेन्द्रम् ५ प्रशास्त्रादी-नामैन्द्रम् ६ तं वो दस्ममृतीषहं तत्त्वा यामि स्वीर्यमिति स्तोत्रियान्रूपौ ७ द्वे तिस्त्रः करोति पुनरादायम् । प्रथमां शस्त्वा तस्या उत्तमं पादम-भ्यस्यावसायोत्तरस्यां ग्रर्धर्चेन द्वितीयां शस्त्वा तस्या उत्तमं पाद-मभ्यस्योत्तरेणार्धर्चेन तृतीयां शंसति ५ एवं बार्हतानां स्तोत्रियानुरू-पागां प्रग्रथनम् ६ मध्यमोच्चैस्तरया वाचा शंस्तव्यौ १० उदु त्ये मधुमत्तमा इति सामप्रगाथः स्वरवत्या ११ इन्द्रः पूर्भिदातिरदि-त्युक्थमुखं पच्छह् प्रतिवीततमया १२ उद् ब्रह्मारायैरत श्रवस्येति पर्यासः १३ एवेन्दिन्द्रमिति परिदधाति । परया यजति १४ ग्रच्छा-वाकभन्नादादित्यग्रहहोमं यद्देवा देवहेडनमिति द्वाभ्यां पवमान-सर्पणान्तम् १५ त्राशिरं पूतभृत्यासिच्यमानमाशीर्णं ऊर्जमित्यनुमन्त्रयते १६ पवमानाय प्रसौति स्दितिरस्यादित्येभ्यस्त्वादित्याञ्जिन्वेति १७ त्रवदानहोममाग्नेयम् १८ ऐन्द्राग्नमुक्थ्ये । ऐन्द्रं षोडशिनि । सार-स्वतमतिरात्रे १६ पश्चेकादशिन्यामाग्नेयं सौम्यं वैष्णवं सारस्वतं पौष्णम् बार्हस्पत्यं वैश्वदेवमैन्द्रमैन्द्राग्नं सावित्रं वारुगम् २० सवनीयहोमा-दिन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पत इति प्रस्थितयाज्याहोमानैन्द्रं मैत्राव-रुगमैन्द्राबार्हस्पत्यं मारुतं त्वाष्ट्रमैन्द्रावैष्णवमाग्नेयम् २१ हविधाने यथाचमसं दिच्चणतः स्वेभ्य उपासनेभ्यस्त्रींस्त्रीन्पुरोडाशसंवर्तानेतत्ते प्रततामहेति निपृणन्ति २२ अत्र पितर इति जिपत्वैतं भागमेतं सधस्थाः श्येनो नृचचा इत्यनुमन्त्रयते २३ १२ २२

त्राग्नीधीये हिवरुच्छिष्टं भन्नयन्ति १ सावित्रग्रहहोमम् २ वैश्वदे-वयाज्याया धिष्णयहोमादैभिरग्न इत्युपांशु पात्नीवतस्याग्नीध्रो यजित ३ तस्य होमम् ४ नेष्टुरुपस्थे धिष्णयान्ते वासीनो भन्नयित ४ स्रिग्न- ष्टोमसाम्ने होत्रे प्रसौत्योजोऽसि पितृभ्यस्त्वा पितृञ्जिन्वेति ६ ध्रुवं ध्रुवे-गेति ध्रुवमवनीयमानमनुमन्त्रयते ७ स्राग्निमारुतयाज्याहोमं प्रति त्यं चारुमध्वरमिति संप्रेषित स्राग्नीध्र इत्युक्तम् ८ हारियोजनहोममा म-न्द्रैरिति ६ तेनैव निष्क्रामन्ति १० स्राग्नीधीये मर्वप्रायश्चित्तीयाञ्ज्होति ११ ग्रग्नो शाकलान्सर्वे देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पितृ-कृतस्य । मनुष्यकृतस्य । स्रात्मकृतस्य । स्रनाज्ञाताज्ञातकृतस्य । यद्वो देवाश्चकृम जिह्नया गुरु मनसो वा प्रयुती देवहेडनम् । ग्ररावा यो नो ग्रभि दुच्छुनायते तस्मिंस्तदेनो वसवो नि धत्तनेति ॥ देवहेडनस्य सूक्ताभ्यां च १२ द्रोणकलशाद्धाना हस्त त्र्रादाय भस्मान्ते निवपन्ते १३ चात्वालादपरेगाध्वर्य्वासादितानप्सु सोमचमसान्वैष्णव्यर्चा नि-नयन्ति १४ उभा कवी युवाना सत्यादा धर्मग्रस्परि । सत्यस्य धर्मगा वि सल्यानि सृजामह इति सल्यानि विसृजन्ते १५ सं सल्यानीति संसृजन्तेऽहर्गरो प्रागुत्तमात् १६ स्राग्नीधीये दिध भन्नयन्ति दिधकाव्या इति १७ पत्नीसंयाजेभ्यः शालामुखीयमुपविशति १८ दिज्ञासंच-रेणाहवनीयमपरेणातिव्रज्य समिष्टयजुर्भ्यः संस्थितहोमाञ्जहोति १६ ग्रप्स्ववभृथेष्ट्यामप्सु त इति पुरस्ताद्धोमान्साविकान्संस्थितहोमा-न्वारुगं त्वं नो ग्रम्ने स त्वं न इति २० इडान्तानुयाजान्तैके २१ सोम-लिप्तानि दध्नाभिजुहोत्यभूदेवो द्रप्सवत्योर्यत्ते ग्रावेत्येतैः २२ १३ २३

यत्ते ग्रावा बाहुच्युतो ग्रचुच्योन्नरो यद्वा ते हस्तयोरधुचन् तत्त ग्राप्यायतां तत्ते निष्ट्यायतां सोम राजन्

यत्ते ग्राव्णा चिच्छिदुः सोम राजन्प्रियारयङ्गा सुकृता पुरूणि तत्संधत्स्वाज्येनोत वर्धयस्वानागसो यथा सदमित्संचियेम

यां ते त्वचं बिभिदुर्यां च योनिं यद्वा स्थानात्प्रच्युतो यदि वासुतोऽसि त्वया सोम क्लृप्तमस्माकमेतदुप नो राजन्सुकृते ह्वयस्व

सं प्राणापानाभ्यां समु चत्तुषा सं श्रोत्रेण गच्छस्व सोम राजन्

यत्ते विरिष्टं सम् तत्त एतज्जानीतान्नः संगमने पथीनाम्

ग्रहाः शरीरं पयसा समेत्यन्यो ग्रन्यो भवति वर्गो ग्रस्य तस्मै त इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीगाम्

म्रभित्तरित जुह्नो घृतेनाङ्गा परूंषि तव वर्धयन्ति तस्मै ते सोम नम इद्रषट्चोप नो राजन्सुकृते ह्नयस्व १

कृष्णाजिनं निधाय संप्रोचित २ ग्रपां मूक्तैरित्याद्युपस्पर्शनान्तम् ३ उद्वयमित्युत्क्रामन्ति ४ ग्रपाम सोममगन्म स्वरित्याव्रजन्ति ४ ग्रपो दिव्या इत्याहवनीयमुपतिष्ठन्ते ६ विमुञ्जामीत्यादि मार्जनान्तम् ७ उदयनीया प्रायणीयावत् । पथ्यायाश्चतुर्थम् ८ ग्रन्तः ६ संस्थान्त्रबन्ध्यायामपराजितायां तिष्ठन्त्यां सपत्नहनमिति कामं नमस्करोति १० यूपैकादिशानी चेद्वपामार्जना त्वाष्ट्रः पशुः ११ पर्यग्निकृतस्योत्सर्गः १२ ग्रस्याज्यावदानहोमं वशापशुपरोडाशाद्देविकाहिवषा १३ ग्रयं ते योनिरित्यरणयोरिग्नं समारोप्यमाणमनुमन्त्रयते । या ते ग्रग्ने यिज्ञया तनूस्तया मे ह्यारोह तया मे ह्याविश । ग्रयं ते योनिरित्यात्मन् १४ ग्रपमित्यमप्रतीत्तमिति वेदिमुपोष्यमाणाम् १४ सक्तुहोमे विश्वलोप विश्वदावस्य त्वासञ्जहोमीत्याह १६ यो ग्रग्नाविति नमस्कृत्य तेनैव निष्क्रामन्ति १७ उपावरोहेति मथ्यमानमनुमन्त्रयते १८ इत्यग्निष्टोमः १६ ग्रल्पस्व एकगुनापि यजेत २० १४ २४

इत्यथर्ववेदे वैतानसूत्रे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः

त्रप्राष्ट्रोमसाम्रो होत्रे षोडशिस्तोत्रेणात्यग्निष्ट्रोमे । उक्थ्ये मैत्रावरुणा-दिभ्यः प्रसौति तन्तुरसि प्रजाभ्यस्त्वा प्रजां जिन्व । रेवदस्यो-षधीभ्यस्त्वौषषीर्जिन्व । पृतनाषाडसि पशुभ्यस्त्वा पशूञ्जिन्वेति १ एतेषां याज्याहोमानिन्द्रावरुणा सुतपौ बृहस्पतिर्न उभा जिग्यथुरिति २ वयमु त्वामपूर्व्य यो न इदिमदं पुरेति स्तोत्रियानुरुपौ ३ स्तोत्रियस्य प्रथमां शस्त्वा तस्या उत्तमं पादं द्वितीयस्याः पूर्वेण संधायावसाय द्वितीयेन द्वितीयां शंसित । तस्या एवोत्तममुत्तरेण संधायावसायोत्त-मेन तृतीयाम् ४ एवं काकुभानां स्तोत्रियानुरूपाणां प्रग्रथनम् ४ इतः पच्छः शंसित ६ प्रमंहिष्ठाय बृहते बृहद्रय इत्युक्थमुखम् ७ उदगुतो न वयो रचमाणा इति बार्हस्पत्यं सांशंसिकम् ५ ग्रच्छा म इन्द्रं मतयः स्वर्विद इति पर्यासः ६ इत्येकाहिकानाम् १० उत्तमया परिदधाति परया यजित ११ षोडिशिनि ग्रहमुपितिष्ठन्ते य ग्राबभूव भुवनानि विश्वा यस्मादन्यन्न परं किंचनास्ति । प्रजापितः प्रजाभिः संविदानस्त्रीणि ज्योतींषि दधते स षोडिशीति १२ होत्रे प्रसौत्यभिजिदिस युक्तग्रावेन्द्राय त्वेन्द्रं जिन्वेति १३ षोडिशिग्रहस्येन्द्र जुषस्वेति । इन्द्र षोडिशिन्नोजः संस्थं देवेष्वसि । ग्रोजस्वन्तं मामायुष्मन्तं मनुष्येषु कृणुिह । तस्य त उपहृतस्योपहृतो भन्नयामीति भन्नयन्ति द्वौ द्वौ । त्रयश्चन्दोगाः १४ घर्मवत्सत्त्रे १४ १ २४

स्रतिरात्रे होत्रादिभ्यः प्रसौत्यिधपितरिस प्राणाय त्वा प्राणं जिन्व । धरुणोऽस्यपानाय त्वापानं जिन्व । संसर्पोऽसि चचुषे त्वा चचुर्जिन्व । वयोधा स्रिस श्रोत्राय त्वा श्रोत्रं जिन्वेति १ होमानैन्द्रान् । स्राश्विनादाश्विनम् २ स्तोत्रियानुरूपयोः प्रथमानि पदानि पुनरादा-यमर्धर्चशस्यवच्छंसित । मध्यमे पर्याये मध्यमानि । उत्तम उत्तमानि ३ प्रातः सवनवदाहावोक्थसंपदावस्वरौ ४ वयमु त्वा तदिदर्था व-यमिन्द्र त्वायव इति स्तोत्रियानुरूपौ ४ ऊर्ध्वं सर्वत्र त्रीणि सूक्तानि । स्रन्त्यं पच्छः पर्यासः ६ य उदृचीति परिधानीया । स्रप्सु धूतस्येति याज्या ७ मध्यमे त्रिवृदिस त्रिवृते त्वा त्रिवृतं जिन्व । प्रवृदिस प्रवृते त्वा प्रवृतं जिन्व । स्ववृदिस स्ववृते त्वा स्ववृतं जिन्व । स्रमुवृदस्यनुवृते त्वानुवृतं जिन्वेति ६ स्रिभि त्वा वृषभा सुतेऽभि प्र गोपतिं गिरेति स्तोत्रियानुरूपौ ६ बर्हिर्वा यत्स्वपत्यायेति परिधानीया । प्रोग्रां पीतिमिति याज्या १० उत्तम स्रारोहोऽस्यारोहाय त्वारोहं जिन्व । प्ररोहोऽसि प्ररोहाय त्वा प्ररोहं जिन्व । संरोहोऽसि संरोहाय त्वा संरोहं जिन्व । स्रनुरोहाय त्वानुरोहं जिन्वेति ११ योगेयो-

गे तवस्तरं युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषमिति स्तोत्रियानुरूपौ १२ ग्रपाः पूर्वेषा-मिति परिधानीया ऊती शचीव इति याज्या १३ होत्र ग्राश्विनाय प्रसौति वसुकोऽसि वस्यष्टिरसि वेषश्रीरसि । वसुकाय त्वा वस्यष्टचै त्वा वेषश्रियै त्वा । वसुकं जिन्व वस्यष्टिं जिन्व वेषश्रियं जिन्वेति १४ एवं चतुःसंस्थो ज्योतिष्टोमोऽत्यग्निष्टोमवर्जम् १५ एष सोमानां प्रकृतिः १६ २ २६

वाजपेयः शरदि १ सर्वः सप्तदशः २ हिरगयस्रज ऋत्विजः ३ मरुत्वतीयाद्वार्हस्पत्येष्टिः ४ ग्राज्यभागादीडान्ता ५ यूपमारोह्यमागो यजमान ग्राह देवस्य सवितुः सवे स्वर्गं वर्षिष्ठं नाकं रुहेयं पृष्ठात्पृथिव्या ग्रहमिति ६ ग्रारूढो यावत्त इति वीचते ७ ग्रवरुह्य भूमे मातरिति यूपवासांसि ब्रह्मणे ददाति ५ तीर्थदेशे रथचक्रमा-रुह्यापराजिताभिमुखोऽश्वरथानीचमाग् स्रासीनो वाजसामाभिगायति त्रिराविर्मर्या ग्रा वाजं वाजिनोऽग्मन् । देवस्य सवितः सवे स्वर्गम-र्वन्तो जयेमेति ६ तद्वो गायेति स्तोत्रियः १० ग्रभिप्लवस्तोत्रियानावपते ११ माध्यंदिन इन्द्र क्रतुं न स्रा भरेति स्तोत्रियः । इन्द्र ज्येष्ठमुद् त्ये मधुमत्तमा इति वा १२ कन्नव्यो ग्रतसीनामिति सामप्रगाथः १३ त्रहीनसूक्तमावपते १४ तृतीयसवने य एक इद्विदयते य इन्द्र सोमपातम इत्युक्थस्तोत्रियानुरूपौ १५ ऊर्ध्वं षोडशिनो होत्रे नाभुरसि सप्तदश प्रजापतिरसि प्रजापतिष्ट्रा प्रजापतिं जिन्वेति १६ बृहस्पतिसवं परि-यज्ञमेके १७ स्रप्तोर्याम्णि गर्भकारं शंसति १८ युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषमिति स्तोत्रियम् । स्रभित स्रा याहीति १६ भिन्धि विश्वा स्रप द्विष इत्यनुरूपम् । ऋभित ऋा नो याहीति २० वाजपेयवदावापः २१ माध्यंदिने य-द्याव इन्द्र ते शतं यदिन्द्र यावतस्त्वमिति स्तोत्रियानुरूपौ म्रभितः स्तोत्रियानुरूपौ सामप्रगाथात् २२ इन्द्र त्रिधातु शरणमिति सामप्रगाथः २३ स्कीर्तिवृषाकपी सामसूक्तमहीनसूक्तमावपते २४ तृतीयसवने स्रूपकृत्मूतये शुष्मिन्तमं न ऊतय इति स्तोत्रियान्रूपौ । स्रभितः स्तोत्रियानुरूपौ २५ शेषं पृष्ठचषष्ठवत्सातिरात्रम् २६ स्रति-

रिक्तोक्थेषु होत्रादिभ्यः प्रसौत्याक्रमोऽस्याक्रमाय त्वाक्रमं जिन्व । सं-क्रमोऽसि संक्रमाय त्वा संक्रमं जिन्व । उत्क्रमोऽस्युत्क्रमाय त्वोत्क्रमं जिन्व । उत्क्रान्तिरस्युत्क्रान्त्ये त्वोत्क्रान्तिं जिन्वेति २७ तिमन्द्रं वाजयामिस महाँ इन्द्रो य ग्रोजसेति स्तोत्रियानुरुपौ । उत्तरौ वा २५ ग्रा नूनमश्चिना युवं तं वां रथिमिति सूक्ते । पूर्वस्य दशमीं द्वादशीमुत्तरं च पच्छः २६ मधुमतीरोषधीरिति परिधानीया । उत्तरा याज्या ३० ३ २७

## इत्यथर्ववेदे वैतानसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः

काममप्रथमयज्ञेऽग्निः १ स महाव्रते नित्यम् २ फाल्गुन्यां सत्त्रे पौष्याम् ३ तदुर्गानुरोधात्प्राजापत्ये पशौ समिध्यमानवतीमन् समास्त्वाग्न इति जपति ४ य स्रात्मदा इत्यवदानानाम् ग्रष्टम्यामुखासंभरणीया ६ ग्रष्टगृहीतस्यर्चा स्तोममिति ७ परि त्वाग्न इति मृत्पिगडं परिलिरूयमानम् 🛱 पुरीष्योऽसीत्यभिमृश्यमानम् ६ त्वामग्न इति पुष्करपर्शे निधीयमानम् १० स्रापो हि ष्ठेति पलाश-पाराटेनाभिषिच्यमानम् ११ पृथिवीं त्वा पृथिव्यामित्युखां क्रियमार्गाम् । पुनःकरण इति भगलिः १२ तृतीयया पच्यमानाम् १३ स्रामा-वास्येनेष्टे दी चार्गीयायां वैश्वानरादित्ययोश्च यदम्ने यानि कानि चिदि-त्युरुये समिध त्राधीयमानाः १४ संशितं म इत्युरुयमुन्नीयमानम् १४ त्रा त्वाहार्षमित्युन्नीतम् १६ उदुत्तममिति पाशानुन्मुच्यमानान् १७ संवत्सरमुख्यं बिभर्ति सद्यो वा १८ स्रा नो भरेति वनीवाहने वाचयति १६ गर्भो ग्रस्योषधीनामित्युरूयं भस्माप्स्वोप्यमानम् २० सह रय्या निवर्तस्वेति द्वाभ्यामुप्तमादीयमानम् २१ पुनस्त्वेत्युरूये समिध ऋाधी-यमानाः २२ दी चान्ते वि मिमीष्वेति वेद्यग्रिम् २३ स्रपेत वीतेति गार्हपत्यमुद्ह्यमानम् २४ त्र्ययं ते योनिरिति गार्हपत्येष्टका निधीयमानाः २५ नमोऽस्तु ते निर्ऋत इति पित्र्युपवीती नैर्ऋतीः २६ यत्ते देवीति शिक्यासन्दीरुक्यपाशान्नैर्ज्ञृत्यां प्रासने २७ ग्रनपेचमाणा एत्य निवे-शनः संगमन इत्यैन्द्र्या गार्हपत्यमुपतिष्ठन्ते २८ प्रायणीयादि २६

सीरा युञ्जन्तीति सीरं युज्यमानम् ३० लाङ्गलं पवीरवदिति कर्षमाग्णम् ३१ कृते योनावित्योषधीरावपन्तम् ३२ ब्रह्म जज्ञानमिति रुक्मं नि-धीयमानम् ३३ हिरगयगर्भ इति हिरगयपुरुषम् ३४ १ २८

मध् वाता इति कूर्ममभ्यज्यमानम् १ विष्णोः कर्मागीत्युलूखलम् सलं निधीयमानम् २ त्रुजो हीत्यजशिरः ३ पूर्वाह्विकीरुपसदोऽन् चि-तीश्चिन्वन्ति ४ वार्त्रहत्याय शवसे वि न इन्द्र मृगो न भीमो वैश्वानरो न ऊतय इति चितिंचितिं पुरीषाच्छन्नाम् ५ स्रमे जातानिति द्वाभ्यां पञ्चम्यां चितावसपत्नेष्टका निधीयमानाः ६ एकान्नत्रिंशत्स्तोमभागैः स्तोमभागिकीः ७ त्वामग्ने पुष्करादधीति गायत्रीरबोध्यग्निरिति त्रैष्टभीः सं समिदित्यानुष्टभीरिमं होतारं मन्य इत्यतिच्छान्दसीर्गार्हपत्य उक्थम् ५ स्रयमग्निः सत्पतिर्येना सहस्रमिति पुनश्चितौ १ मा नो देवा भवाशवौ मृडतं यस्ते सर्प इति रौद्रान् १० स्त्रश्मवर्म म इति परिश्रितः हवनप्रासनादाग्नीध्रो या त्र्रापो दिव्या इति चितिं परिषिञ्चति १२ इदं व ग्रापो हिमस्य त्वोप द्यामुप वेतसमपामिदमिति मराडूका-वकावेतसैर्दिच्चणादिक्प्रतिदिशं विकृष्यमाणाम् १३ यो विश्वचर्षणि-रित्यौपवसथ्ये षोडशगृहीतार्धस्य । स नः पिता जनितेत्युत्तरार्धस्य १४ उदेनमुत्तरं नयेति समिध त्राधीयमानाः १५ संप्रेषितोऽप्रतिरथं जपति १६ क्रमध्वमग्निनेति चतसृभिश्चितिमारोहन्ति १७ तां सवि-तरिति समिध स्राधीयमानाः १८ चत्वारि शृङ्गाभ्यर्चतेति जपति । त्रुग्ने ग्रच्छेति तिस्रो । ग्रर्यमणं बृहस्पतिमिति द्वे १६ वाजस्य नु प्रस-व इति वाजप्रसवीयहोमान् २० सं मा सिञ्चन्त्वित्यभिषिच्यमानं वाच-यति २१ ये भन्नयन्त एतं सधस्था इति द्वे २२ येना सहस्त्रमिति वैश्वकर्मगहोमान् २३ २ २६

ग्रिग्निचित्सोमातिपूतः सोमवामी सौत्रामरायाभिषिच्यते १ उत्क्रान्त-श्रेयसः श्रेष्ठचकामस्य २ नानिष्टसोमः ३ ग्रादित्येष्टिः ४ ऐन्द्रः पशुः ४ रसप्राशन्या या बभ्रव इत्योषधीभिः सुरां संधीयमानाम् ६ वायोः

पूत इति सोमातिपूतस्य पाव्यमानाम् ७ सोमवामिनः प्राङ्सोम इति विकृतेन ५ ऋध्वर्यो ऋद्रिभिः स्तं सोमं पवित्र ऋासृज । पुनीहीन्द्राय पातव इत्यध्वर्युं पावयन्तम् ६ गृहीतेष्वाज्येषु कुविदङ्ग यवमन्त इति पयोग्रहान्गृह्णन्तम् १० वपामार्जनाद्युवं सुराममश्विनेति चतसृभिः पयः-सुराग्रहाणां सौराणां न भन्नणम् ११ स्राश्विनस्यैके यमश्विना नम्च-रासुरादधि सरस्वत्यसुनोदिन्द्रियाय इमं तं शुक्रं मधुमन्तिमन्दुं सोमं राजानमिह भन्नयामीति १२ पुनन्तु मा गिरावरगराटेषु यद्गिरिष्विति शतातृगामासिच्यमानाम् १३ उदीरतामिति द्वे बर्हिषदः पितर उपहूता नः पितरोऽग्निष्वात्ता इति पञ्च जपति १४ त्र्याश्विनसार्स्वतैन्द्रपशूनां वनस्पतियागादभिषिच्यमानमों भूर्भ्वः स्वर्जनदोमिति वाचयति सामगानाय प्रेषितः बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम् । ज्योतिरजनयन्नृतावृधो देवं देवाय जागृवीत्यैन्द्र्यां बृहत्यां संशानानि गायति १६ सं त्वा हिन्वन्ति धा३यितायिभिः सं त्वा त्रमणन्ति सं त्वा शिषन्ति सं त्वा ततच्रिति प्रतिपदः १७ संश्रवसे विश्रवसे सत्यश्रवसे श्रवस इति निधनानि १८ संजित्यै विजित्यै सत्यजित्यै जित्या इति चत्रियस्य । संपृष्ट्ये विपृष्ट्ये सत्यपृष्ट्ये पृष्ट्या इति वैश्यस्य १६ सर्वे निधनम्पयन्ति २० बर्हिर्होमादवभृथः २१ यद्देवा इति मासरकुम्भं प्लाव्यमानम् २२ द्रुपदादिवेति वासः २३ मैत्रावरुगयामिचेष्टिः २४ इन्द्राय वयोधसे पशः २५ म्रादित्येष्टिः २६ दूरे चित्सन्तमिति प्रग्वा-न्तया तानेन मन्त्रोक्तम्पतिष्ठन्ते २७ ३ ३०

इत्यथर्ववेदे वैतानसूत्रे पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः

माध्याः पुरस्तादेकादश्यां सप्तदशावराः सत्त्रमुपयन्तो ब्राह्मणोक्तेन दीचेरन् १ इष्टप्रथमयज्ञाः । गृहपितर्वा २ तस्याग्नौ समोप्याग्नीत्प्रा-जापत्येन यजन्ते ३ स्रह्मां विधान्यामेकाष्टकायामपूपं चतुःशरावं पक्त्वा प्रातरेतेन कच्चमुपोषेदयं नो नभसस्पितिरिति मन्त्रोक्तदेवताभ्यां संक-ल्पयन् ४ यदि दहित पुरायसमं भवत्यथ न दहित पापसमम् ४ स्रथ गवामयनम् ६ प्रायशीयचतुर्विंशमभिष्लवाश्चत्वारः पृष्ठच इति प्रथमो

मासः ७ एवं चत्वारः प्रायगीयचतुर्विंशवर्जम् ५ त्रयोऽभिप्लवाः पृष्ठचोऽभिजित्स्वरसामान इति षष्ठः ६ स्रतिरिक्त स्रात्मा विषुवान् १० त्रावृत्त उत्तरः पद्मः ११ स्वरसामानो विश्वजित्पृष्ठचोऽभिप्लवाश्चत्वार इति सप्तमः १२ एवं चत्वारः स्वरसामविश्वजिद्वर्जम् १३ ग्रभिप्लवौ गवायुषी दशरात्र ऊर्ध्वस्तोमो महावतमुदयनीय इति द्वादशः १४ तदे-तच्छलोकोऽभिवदति द्वावतिरात्रौ षट्शतमग्निष्टोमा द्वे विंशतिशते उक्थ्यानाम् । द्वादश षोडशिनः षष्टिः षदहा वैषुवतं चेति १५ च-तुर्विंश इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदित्याज्यस्तोत्रियः । इन्द्रा याहि चित्रभानो इति वा १६ स्राभिप्लविकांस्तृतीयादीन्स्तोत्रियानावपते १७ स्रभि प्र वः सुराधसं प्र सु श्रुतं सुराधसमिति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ बाईतौ प्रगाथो । मा चिदन्यद्वि शंसत यद्यिद्धि त्वा जना इम इति वा १८ ग्रस्मा इदु प्र तवसे तुरायेत्यहीनसूक्तमावपते १६ ग्रभिजिति विष्वति विश्वजिति महावृते च य एक इद्विदयते य इन्द्र सोमपातम इत्युक्थस्तोत्रियान्रूपो २० ग्रभिप्लव ग्रा याहि सुषुमा हि त इति शुष्मिन्तमं न ऊतय स्रा तू न इन्द्र मद्रचगुप नः स्तमागहि यदिन्द्राहं यथा त्वमपामूर्मिर्मदन्निवेति तृचानावपते २२ तं वो दस्ममृतीषहमिति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ २३ ग्रभि प्रवः सुराधसमिति युग्मेषु २४ इन्द्रः पूर्भिदातिरद्दासमर्कैर्य एक इद्धव्यश्चर्षणीनां यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम इति संपातानामेकैकमहरहरावपते । पृष्ठचे छन्दोमेषु दशमे च २४ मध्यमेष्वेवा ह्यसि वीरयुरित्युक्थस्तोत्रियानुरूपाः २६ पृष्ठचषष्ठे वनोति हि सुन्वन्त्वयं परीग्रसो विश्वेषु हि त्वा सवनेषु तुञ्जत इति पारुच्छेपीरुपदधति द्वयोः सवनयोः पुरस्तात्प्रस्थितयाज्यानाम् । यज्ञैः संमिश्लाः पृषतीभिर्त्राष्ट्रिभिरित्यृत्याज्यानामुपरिष्टात् २७ १

षडहेऽभिप्लववदाज्यस्तोत्रियाः । प्रथमयोरावापः पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ च १ तृतीये वाजेषु सासहिर्भवेति पञ्चर्चः २ चतुर्थे पुरुष्टुतस्य धामभि-रिति नव ३ पञ्चमे यहिन्द्राहं यथा त्विमिति पञ्चदश ४ षष्ठेऽभि प्र

[Vaitāna]

गोपतिं गिरेत्येकविंशतिः ५ तृतीयादीनां वयं घ त्वा सुतावन्त इति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपाः ६ चतुर्थे तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वेति षट् पुर-स्तात्संपाताः । तिस्रोऽर्धर्चशः ७ पञ्चमे यिच्चिद्धि सत्य सोमपा इति पाङ्कं सप्तर्चम् । द्वौद्वाववसाय पञ्चमं संतनोति । त्रयं वावसाय द्वयम् ५ षष्ठे वित्वा ततस्रे मिथुना ग्रवस्यव इति सप्त । पदानामेकैक-मवसाय द्वयं संतनोति । द्वयमवसाय द्वयम् १ वने न वा यो न्यधायि चाकन्नित्यष्टर्चं च १० मध्यमेष्वभिप्लववदुक्थस्तोत्रियानुरूपाः ११ षष्ठ इमा नु कं भुवना सीषधाम हत्वाय देवा ग्रस्रान्यदायन्निति द्वैपदौ पच्छः १२ त्र्रपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रानिति सुकीर्तिम् । चतुर्थीमर्धर्चशः १३ वि हि सोतोरसृ चतेति वृषाकपिं पदावग्राहमनवानम् । द्वितीये-ष्ववस्यति । तृतीयेषु द्वितीयान्त्यस्वरयोस्तदाद्योश्च न्यूङ्कानिनर्दान्कृत्वा द्वयं संतनोति १४ न्यूङ्कप्रतिगरेषु प्रथमचतुर्थाष्टमद्वादशेषु प्लुतिः । निनर्देष्वाद्यतृतीययोः । मध्यमं स्वरितः १५ निदर्शनम् १६ वि हि त्रो त्रो त्रो त्रो३ मदद्वषाकपो३ त्रो त्रो३ त्र्रर्यः पृष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उक्तरोम् । परा हीन्द्रेति १७ प्रतिगर स्रो३ स्रो हो। निनर्दस्य मदेथ मदैवो३ स्रो स्रो३थामो दैवेति १८ इदं जना उप श्रुतेति कुन्तापमर्धर्चशः । चतुर्दश पदावग्राहम् १६ एता स्रश्वा स्रा प्लवन्त इत्यैतशप्रलापं पदावग्राहम् । तासामुत्तमेन पदेन प्रगौति २० विततौ किरगौ द्वाविति प्रविल्हकाः २१ इहेत्थ प्रागपाग्दगधरागिति प्रतिराधान् । न संतनोति २२ भुगि-त्यभिगत इत्याजिज्ञासेन्यास्तिस्रः २३ प्रवल्हिकादिषु पञ्चदश प्रतिगराः २४ दुन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरोथामो दैव । कोशबिले । रजनि ग्रन्थेर्दानम् । उपानिह पादम् । उत्तमाञ्जनिमाञ्जन्याम् । उत्तामाञ्जनी न्वर्त्मन्यात् । ग्रलाबूनि । पृषातकानि । ग्रश्वत्थपलाशम् । पिपो-लिकावटः । चमसः । विप्रुट् । श्वा । पर्गशदः । गोशफो जरितरिति पूर्वासु पूर्वेषु २५ वीमे देवा स्रक्रंसतेत्यतीवादम् २६ पत्नी यद्श्यते जरितर्होता विष्टीमेन जरितरिति प्रतिगरी २७ स्रादित्या ह

जिरतिरिति देवनीथमैतशप्रलापवत् २५ स्रों ह जिरतस्तथा ह जिरतिरिति प्रतिगरौ व्यत्यासम् २६ त्विमिन्द्र शर्म रिणेति भूतेच्छदः ३० यदस्या स्रंहभेद्या इत्याहनस्या वृषाकिपवत् ३१ प्रतिगर ईकारः । निनर्दस्य किमयमिदमाहो३ स्रो स्रो३थामो दैवेति ३२ दिधक्राव्णो स्रकारिष्वित्यर्धर्चशः । सुतासो मधुमत्तमा इति पावमानीः । स्रव द्रप्सो स्रंशुमतीमितिष्ठदिति पच्छः ३३ स्रस्योत्तमया परिदधाति नित्यया वा ३४ ऐन्द्राजागतमुत्सृजन्त्येके । ऐन्द्राबार्हस्पत्यं तृचमन्त्यमैन्द्राजागतं च शस्त्वेत्यपरे ३४ २ ३२

नवरात्रेऽभिजिद्विष्वान्विश्वजिञ्चतुर्विशवदुक्थवर्जम् । स्राभिप्लवि-कांस्तु सर्वान् १ ग्रभि त्वा वृषभा सुत उद्धेदभि श्रुतामघं युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तमित्याज्यस्तोत्रियाः २ स्वरसामस्वा याहि स्ष्मा हि त इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रेग सं हि दृत्तस इति ३ शेषमभिप्लवस्य द्वितीयादि त्र्यहवत् । पञ्चर्चस्त्वावापः ४ विष्वति सौर्यपृष्ठ उदु त्यं जातवेदसमिति षट् स्तोत्रियः ५ चित्रं देवानामुदगादनीकं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वमिति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ । बरामहाँ स्रसि सूर्य श्रायन्त इव सूर्यमिति वा । इन्द्र क्रतुं न स्रा भरेन्द्र ज्येष्टं न स्रा भरेति वा नित्यौ वा ६ उत्तरे पन्नेऽनुरूपात्तं वो दस्ममृतीषहमभि प्र वः सुराधसमिति नौधसश्यैतयोनी ७ कामं वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौश्चित्तश्चिकित्वा-न्महिषः सुपर्ग इति सूक्तशेषावावपते ५ विश्वजिति वैराजपृष्ठे यद्द्याव इन्द्र ते शतं यदिन्द्र यावतस्त्वमिति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ १ बाईतावुक्ते योनी । इन्द्र क्रतुं न ग्रा भरेति तृतीयाम् १० इन्द्र त्रिधातु शरणमिति सामप्रगाथः ११ सुकीर्तिवृषाकपी यो जात एव प्रथमो मनस्वानिति सामसूक्तमहीनसूक्तमावपते १२ दशरात्र उक्तः १३ पृष्ठचछन्दोमेष्वि-न्द्रा याहि चित्रभानो तिमन्द्रं वाजयामिस महाँ इन्द्रो य ग्रोजसे-त्याज्यस्तोत्रियाः १४ स्रूपकृतुमूतय इति द्वादशर्चः स घा नो योग त्र्या भुवदिति द्वात्रिंशतम् । वील् चिदारुजबुभिरिति षट्त्रिंशतमावपते १५ वयं घ त्वा स्तावन्त इत्यादि बरामहाँ ग्रसि सूर्येत्यन्ताः पृष्ठ-

स्तोत्रियानुरूपौ १६ उत्तरयोरष्टचर्मा सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषीति चावपते १७ अन्येषु महास्तोत्रेष्वष्टचेषु य एक इद्विदयत षड्क्थस्तो- त्रियानुरूपौ १८ द्वितीयेऽध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमंशुं यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तानस्तेव सु प्रतरं लायमस्यिन्नत्यैकाहिकानि १६ तृतीयेऽध्वर्यवोऽरुणं यो अद्विभित्प्रथमजा ऋतावा यात्विन्द्रः स्वपतिर्मदायेति २० यो अद्विभित्प्रथमजा ऋतावा यात्विन्द्रः स्वपतिर्मदायेति २० यो अद्विभिद्रमां धियं सप्तशीष्णीं पिता न इत्युभयोरेकैकं मध्यम-स्यादावन्त्ये वा २१ दशमं पृष्ठचचतुर्थवदुक्थवर्जम् २२ उत्त्वा मन्दन्त्वत्याज्यस्तोत्रियः २३ उद्गत्ये मधुमत्तमा उदिन्त्वस्य रिच्यत इति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ २४ पत्नीसंयाजेभ्यो मानसस्तोत्राय कृतसंज्ञाः सन्दोऽभिव्रजन्ति २५ मनसा सर्वमभ्रेषे २६ होत्र आरोहोऽसि मानसो मनसे त्वा मनो जिन्वेति प्रसौति २७ आयं गौरिति चानुमन्त्रयते २८ धृतिरसि स्वधृतिरसीत्यौदुम्बरीं मध्येऽन्वालभ्यासते २६ ३ ३३

प्रादुर्भूतेषु नच्चत्रेषु निष्क्रम्य जपन्ति युवं तिमन्द्रापर्वता पुरोयोधा यो नः पृतन्यादप तंतिमद्धतं वज्रेन तंतिमद्धतम् । दूरे चत्ताय छन्त्सद्गहनं यदिनचत् । ग्रस्माकं शत्रून्पिर शूर विश्वतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वत इति १ ग्रध्वर्युपथेन गत्वा दिच्चणपश्चादग्नेरुपविश्य कामान्कामियत्वा यदिहोनमकर्म यदत्यरीरिचाम प्रजापितं तित्पतरमप्येत्विति २ तिष्ठन्तो वाचमाह्मयन्ते वागैतु वागुपैतु वागुप मैतु वागिति ३ सुब्रह्मरयां च ४ ग्रनधीयानः सुब्रह्मरयो३िमिति त्रिः ४ महावृते सुरूपकृतुमूतय इत्याज्यस्तोत्रियः ६ ईङ्कयन्तीरपस्युव इत्यावपते । ग्रभिप्लवस्तोनित्रयांश्च माध्यंदिने ७ होत्रकाः कूर्चान्कृत्वोपविशन्ति ६ कुम्भिननीर्मार्जालीयं परियान्तीरनुमन्त्रयते

गाव एव सुरभयो गावो गुग्गुलुगन्धयः गावो घृतस्य मातरस्ता इह सन्तु भूयसीरिदं मधु

न वै गावो मङ्गीरस्य गङ्गाया उदकं पपुः । पपुः सरस्वत्या नद्यास्ताः प्राच्यः संजिगाइर इदं मधु एता वयं प्लवामहे शम्याः प्रतरता इव निकीर्य तुभ्यमभ्य स्रासं गीः कोश्वोष्यौर्यदा गिर इदं मधु

यदाराघटी वरदो व्याघ्रं मङ्गीरदास गौः जनः स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञः परिचित इति ६

इदं मध्विदं मध्विति १० पत्नीशाले भूमिदुन्दुभिमौष्ट्रेणापिनद्धं पुच्छेनाघ्नन्त्युच्चैघीष उपश्वासयेति ११ तीर्थदेशे राजानमन्यं वा मर्माणि त इति १२ संनद्धमिन्द्रो जयातीत्यनुमन्त्रयते १३ संनद्धाय मधुपर्कमाहारयति । तं स ब्राह्मणेन प्रतिग्राहयति १४ वनस्पते वीड्वङ्ग इत्यभिमन्त्रितं रथमारोहयति १४ उद्धर्षन्तामित्यारूढमनुमन्त्रयते १६ ग्रवसृष्टा परा पतेति चतुर्थीमिषुमवसृष्टम् १७ स यदा ब्राह्मणधनं गृह्णाति तद्धजमानो निष्क्रीणाति १८ त्रिकद्रुकेषु महिषः प्रोष्वस्मै पुरोरथिमित स्तोत्रियानुरूपौ १६ तीव्रस्याभिवयसो ग्रस्य पाहीति चतुर्विशतिमावपते २० ग्रथ ज्योतिष्टोमेनाग्निष्टोमेनात्मिनष्क्रयणेन सहस्रदिच्णेन पृष्टशमनीयेन त्वरेत २१ ४ ३४

यथास्तुतमनुशंसित १ एकया द्वाभ्यां वा स्तोममितशंसेत् । न प्राग्द्वादशात् २ षडहस्तोत्रियावापे च ३ ग्रपिरिमताभिरुत्तरयोः सवनयोः
४ छन्दोदैवतप्रतिरूपोऽनुरूपः ४ ग्रप्रज्ञाने स्तोत्रियं द्विरेकाहेषु ६
ऊर्ध्वमनुरूपादावापः ७ प्रगाथान्माध्यंदिने ५ संवत्सर ग्रारम्भणीयायाश्च स्तोत्रियानुरूपः ६ इन्द्रं वो विश्वतस्परीत्यारम्भणीया १० व्यन्तिर्व्वमितरदिति पर्यासः ११ माध्यंदिने कन्नव्यो ग्रतसीनामिति
कद्वान्त्सामप्रगाथः १२ ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मीत्यारम्भणीया १३
ग्रतिशंसनाय स्तोमान्व्याख्यास्यामः १४ गोराज्ये त्रिवृत् । पञ्चदश
ग्रायुषः । उभयोः पृष्ठे सप्तदशः १४ उक्थ्य एकविंशः । पृष्ठे त्रिवृत्पञ्चदशसप्तदशैकविंशत्रिणवत्रयस्त्रिंशाः १६ ग्रभिजिद्विश्वजितोराज्ये
पञ्चदशैकविंशौ । पृष्ठे त्रिणवत्रयस्त्रिंशो १७ स्वरसामसु सप्तदशः
१५ विषुवत्येकविंशः १६ छन्दोमेषु चतुर्विंशचतुश्चत्वारिंशाष्टाचत्वा-

त्र्रथ राजसूयः १ तैष्याः पुरस्तात्पवित्रः २ मासान्तरेषु दश संसृपः ३ माध्या स्रभिषेचनीयः ४ मरुत्वतीयाद्वार्हस्पत्येष्टिः ५ हविर्धानयोः पुरस्ताद्वैयाघ्रं चर्म ६ उपबर्हणायामासन्द्यां भूतो भूतेष्वित्यारोहयत्यभि-षिञ्चति च ७ फाल्गुन्या दशपेयः ५ सांवत्सरिकाणि चातुर्मास्यानि ६ संस्थितेषु चैत्र्याः प्रत्यवरोहगीयः १० वैशाख्या व्युष्टिद्वचहः ११ ज्यैष्ठचाः चत्रधृतिः १२ स्राषाढचाः पवित्रः संस्थित्यै १३ स्रथाश्वमेधः १४ फाल्गुन्या ब्रह्मौदनमुद्गातृचतुर्थेभ्यो ददाति १५ हुतायां प्रातराहुतौ ब्रह्मणे वरम् १६ स्राग्नेयीष्टिः पौष्णी च १७ वातरंहा भवेत्यश्चं नियुज्य-मानमनुमन्त्रयते १८ ग्रभि त्वा जरिमाहितेत्युन्मुच्यामानम् १६ ग्राशा-पालीयेनोत्सृष्टं संवत्सरम् २० सावित्रयस्तिस्त्र इष्टयः २१ पारिप्ल-वाख्यानाय दिच्चिगेन वेदिं हिरगमयेष्वासनेषूपविशन्ति २२ कशिपू-पबर्हगां ब्रह्मगाः । कूर्चो यजमानस्य २३ ग्राख्यानेषु यथावेदं व्याह-तीर्वाचयति २४ संवत्सरान्ते दीच्चगम् । एकविंशतिर्दीचाः २४ म्रभिप्लवप्रथमवत्प्रथममहः । पृष्ठचचतुर्थविद्द्रतीयम् २६ बहिष्प− वमानादश्वं नियुज्यमानमनुमन्त्रयते सं त्वां गन्धर्वाः सम् युञ्जन्त्वापो नद्योः सांवैद्ये परिवत्सराय । ये त्वा रच्चन्ति सदमप्रमादं तेभ्य त्रायुः सविता बोधि गोपायेति २७ दिव्यो गन्धर्व इत्येतया कौशिकः २८ संज्ञप्तं महिषीमुपवेश्याधीवाससा संप्रोर्णुवन्ति २६ तौ यजमानोऽभि-मेथित स्वर्गेग लोकेन संप्रोर्ण्वाथामधाम सक्थ्योरव गुदं धेहि त्र्यवाञ्चमञ्जिमाभर यत्स्त्रीणां जीवभोजनमिति ३० होत्रभिमेथनादेवं वावातां ब्रह्मा ऊर्ध्वामेनामुच्छ्यताद्गिरौ भारं हरन्निव । स्रथास्यै मध्य-मेधतु शीते वाते पनिव्रवेति ३१ ऊर्ध्वमेनिमत्यनुचर्यो ब्रह्माराम् ३२ सदिस होत्रध्वर्य्वोर्ब्रह्मोद्वाद्ब्रह्मोद्गातारं पृच्छति ३३ १

पृच्छामि त्वा चितये देवसख यदि त्वं तत्र मनसा जगन्थ । विष्णुस्त्रिषु पदेषु जिष्णुः केष्विदं विश्वं भुवनमाविवेशेति १ तस्य प्रतिप्रश्नादाह पञ्चस्वन्तः पुरुष त्राविवेश तान्यन्तः पुरुष त्रार्पितानि । एतत्त्वात्र प्रतिमन्वानो ग्रस्मि न यज्ञपा भवस्युत्तरो मत् ॥ न त्वं परो वरो मन्न पूर्वः किमङ्ग वा मितमत्त्वम तेन । शित्तेरायां वदिस वाचमेनां न मया त्वं संसमको भवासीति २ निष्क्रम्य सर्वे यजमानं पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या इति । इयं वेदिरिति यजमानः ३ तृतीये चतु-विंशवद्द्रे सवने ४ प्राकृतावाज्यस्तोत्रियानुरूपौ ५ तृतीयसवना-द्यतिरात्रवत् ६ संस्थिते पञ्चपशुर्विशाखयूपः ७ प्रत्यृत् षट् पशव म्राग्नेया ऐन्द्रा मारुता मैत्रावरुणा ऐन्द्रावरुणा म्राग्नावैष्णवा इति ५ विशाखयूपर्तुपशवो द्विगुगाः पुरुषमेधे । चतुर्गुगाः सर्वमेधे ६ पुरुष-मेधोऽश्वमेधवत् १० चैत्र्याः पुरस्ताद्वरदानान्तः ११ इष्टयोऽग्नये कामाय दात्रे पथिकृते १२ यजमानस्य विजितं सर्वं समैत्विति जनपदम् चैः श्रावयति १३ कस्मै सहस्रं शताश्वं स्वं ज्ञातिभ्यो दद्याम् । केन समाप्र्यामिति यजमानः १४ यदि ब्राह्मणः चत्रियो वा प्रतिपद्येत सिद्धं कर्मेंत्याच चते १५ न चेत्प्रतिपद्येत नेदिष्ठं सपत्नं विजित्य तेन यजेत १६ तस्मै ज्ञातिभ्यस्तद्दद्यात् १७ यस्य स्त्री संभाषेत तस्य सर्वस्वमादाय तामब्राह्मशीं हनिष्य इत्युच्चैः श्रावयेत् १८ तं ह स्नातमलंकृतम्त्यू-ज्यमानं सहस्त्रबाहुः पुरुषः केन पार्ष्णी इत्यनुमन्त्रयते १६ संव-त्सरिमष्टयः पथ्यायै स्वस्तये ग्रदित्या ग्रनुमतये २० संवत्सरान्त ऐन्द्रा-पौष्णः पशः २१ महावृतं तृतीयम् २२ उदीरतामिति तिसृभिर्यूपे बध्य-मानमन्मन्त्रयते । उत्थापनीभिश्च विमुच्यमानम् २३ हरिगीभिः शा-मित्रे ह्रियमाग्गम् २४ स्योनास्मै भवेति द्वाभ्यां निपात्यमानम् २४ सहस्रबाहयामसारस्वतैः संज्ञप्तम् २६ २ ३७

त्रथ भैषज्याय यजमानम ज्ञीभ्यां ते मुञ्जामि त्वेति देवा यस्यास्तेऽपेत एतु वात त्रा वात्विति मेथने ब्रह्मा १ सुप्रपाणा च वेशन्तेति पूर्वेणा-नुचर्यः २ उदीर्ष्व नारीत्युक्तम् ३ यन्न इदं पितृभिरिति सर्वे ४ ब्रह्मोद्यात् गावो यवं प्रयुता त्र्यों स्रचन्ता स्रपश्यं सहगोपाश्वरन्तीः । हवा इदयों स्रिभतः समायन्कियदासु स्वपितश्छन्दयात इत्युद्गातारम् प्रप्रितप्रश्ने यस्यानचा दुहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ स्रिभ मन्याते स्रन्धाम् । कतरो मेनिं प्रिति तं मुञ्जाते य ईं वहाते य ईं वा वरेयादिति ६ पृष्ठचचतुर्थं चतुर्थम् । स्रितरात्रः पञ्चमम् ७ मध्यमं चेदुक्थ्याग्निष्टोमौ ५ उत्तमे साश्चमेध स्रृत्विक्पत्नीप्रैषकृतो द्वयाः ६ द्वचहोऽश्वमेधस्य त्र्यहः पुरुषमेधस्य सर्वमेधः पुरुषमेधवत् १० स्रहान्यग्निष्टदिन्द्रस्तुत्सुर्यस्तु - द्वैश्वदेवस्तुत्पौरुषमेधिकं तृतीयं पञ्चमं वाजपेयोऽप्तोर्यामा ११ एतिस्म न्सर्वान्मेधानालभन्ते १२ पृष्ठचोत्तमे विश्वजिदितरात्रो दशमम् १३ संवत्सरान्ते गार्हपत्येऽधरारिणं प्रहत्याहवनीय उत्तरारिणमयं ते योनिरित्यात्मन्नग्निं संस्पृश्यारगयाय प्रवजेत् १४ इति मेधाः चित्रयस्य १५ ३ ३५

## इत्यथर्ववेदे वैतानसूत्रे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः

त्रथ स्तोत्रियविकाराः १ एकाहेषु तं ते मदं गृणीमसीति २ बृहस्प-तिसवे तद्वो गाय सुते सचा वयमेनिमदा ह्य इति सवनयोरुक्थ-मुखीयतृचपर्यासौ । माध्यंदिने पर्यासाद्यतृचवर्जम् ३ गोसवाभि-षेचनीययोर्मुञ्जन्ति ब्रध्नमरुषिति ४ श्येनसंदंशाजिरवज्रेषु सुरूप-कृतुमूतय उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमास्त्वामिद्धि हवामह इति ५ ग्रपूर्वेऽभि त्वा पूर्वपीतय इति ६ वात्यस्तोमेष्वा त्वेता नि षीदताधा हीन्द्र गिर्वण् इति ७ ग्रिप्रिष्टुत्स्वीलेन्यो नमस्योऽग्निं दूतं वृणीमहेऽग्निमीलि-ष्वावसेऽग्नग्ना याह्यग्निभिरिति ६ तीवसुदुपशदोपहव्येष्वयमु ते सम-तसीमा उ त्वा पुरूवसो इति व्युष्टिद्वचहे च १ गोसविववधवेश्य-स्तोमेष्विन्द्रं वो विश्वतस्पर्या णो विश्वासु हव्य इति १० प्रतीचीनस्तोमे त्विमन्द्र प्रतूर्तिष्विति ११ राजि यो राजा चर्षणीनामिति १२ उद्धिद्व-लभिदोर्यज्ञ इन्द्रमवर्धयदिति १३ इन्द्रस्तोम इन्द्र क्रतुं न ग्रा भर तव त्यदिन्द्रयं बृहदिति १४ विघने समस्य मन्यवे विशस्तिददास भुवनेषु ज्येष्ठमिति १५ सूर्यस्तुत्युदु त्यं जातवेदसं चित्रं देवानां केतुरनीकिमिति १६ वज्रे पुनःस्तोमे त्वं न इन्द्रा भरेति १७ सर्वजित्यृषभे मरुत्स्तोमे साहस्रान्त्ये तद्वो गाय सुते सचा वयमेनमिदा ह्य इति १८ साहस्राद्ययोः स्वादोरित्था विषूवत इति १६ १ ३६

विराजि भूमिस्तोमे वनस्पतिसवे त्विष्यपचित्योरिन्द्राग्नचोः स्तोम इन्द्रा-ग्रचोःकुलाय इन्द्राय मद्दने सुतं यत्सोमिमन्द्र विष्णवीति १ विरा-जेऽग्नेःस्तोमेऽग्नेःकुलायेऽग्निं दूतं वृगीमहेऽग्निमीलिष्वावस इति २ विनुत्त्यभिभूत्यो राशिमराययोः शदोपशदयोः सम्राट्स्वराजोर्यदद्य कञ्च वृत्रहनुभयं शृरावञ्च न इति ३ राजसूयेषु यत्सोमिमन्द्र विष्णव्यधा हीन्द्र गिर्वणोऽभ्रातृव्यो स्रना त्वं त्वं न इन्द्रा भरेति च । चतुरहपञ्चा-हाहीनदशाहच्छन्दोमदशाहेषु च ४ तीव्रसुच्चतुःपर्याययोः साहस्रा-न्त्ययोर्दशपेये विभ्रंशयज्ञे श्रायन्त इव सूर्यमिति ५ साद्यःक्रेषु श्येनव-र्जमहमिद्धि पितुष्परीति च ६ स्रतिरात्राणां सर्वस्तोमयोर्मा भूम निष्ट्या इव विधुं दद्रागं सलिलस्य पृष्ठ इति ७ त्रिवृत्पञ्चदशसप्तदशैक-विंशत्रिणवत्रयस्त्रिंशनवसप्तदशेषूभयं शृणवञ्च नो वयमेनमिदा ह्यः पिबा सोममिन्द्र मन्दत् त्वेति ५ ग्रभिजित्यभि प्र गोपतिं गिरेति च ६ म्रनितरात्रेऽभि त्वा वृषभा स्त इति १० चतुर्विंश इन्द्रा याहि चित्रभानो मा चिदन्यद्वि शंसतेति ११ विश्वजिति य एक इद्विदयत इति १२ विष्वतीन्द्र क्रतुं न ग्रा भरेति १३ स्वरसामाभिप्लवगवायुषि शेषेषु पृष्ठस्यैकविंश इन्द्रो दधीचो ग्रस्थभिर्विश्वाः पृतना ग्रभिभूतरं नरमेवा ह्यसि वीरयुरिति १४ २ ४०

व्युष्टचाङ्गिरसकापिवनचैत्ररथद्वचहानां तं ते मदं गृणीमसीति । द्वितीयेषु विश्वाः पृतना स्रभिभूतरं नरिमति १ चातुर्मास्यवैश्वदेव-गर्गवैदच्छन्दोमवत्पराकान्तर्वस्वश्वमेधत्र्यहाणां शग्ध्यू षु शचीपत इति २ साकमेधस्येन्द्रमिद्देवतातय इति ३ वैदस्वरसाम्नोस्त्वं न इन्द्रा भरेति ४ द्वितीयेषु तिमन्द्रं वाजयामस्यस्तावि मन्म पूर्व्यं तं ते मदं गृणीमसीति ४ स्रश्वमेधस्य वाचमष्टापदीमहं स्वाधोरित्था विषूवत इति ६ पृष्ठच- त्रयहस्यैवा ह्यसि वीरयुरित्युक्थे ७ तृतीयेषु महाँ इन्द्रो य स्रोजसाभि प्र वः सुराधसमेवा ह्यसि वीरयुरिति ६ साकमेधस्य तिमन्द्रं वाजया-मिस श्रायन्त इव सूर्यमिति ६ चतुरहाणां श्रायन्त इव सूर्यं त्वं न इन्द्रा भरेति १० चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो य स्रोजसा य एक इद्विदयत इति ११ सर्वेषु मा भूम निष्ट्या इव विधुं दद्राणं सिललस्य पृष्ठ इति १२ संसर्पचतुर्वीरयोरयमु ते समतसीमा उ त्वा पुरूवसो इति १३ पञ्चाहेषु त्रिवृदादिवत् १४ स्रभ्यासङ्ग्र्यपञ्चशारदीययोर्द्वितीये त्वं न इन्द्रा भरेति १५ पृष्ठचपञ्चाहस्यैवा ह्यसि वीरयुरिति १६ पञ्चम उत्तिष्ठन्नोजसा सहेन्द्रो मदाय वावृध इन्द्राय साम गायतेति १७ स्रभिप्लवपञ्चाहस्य य एक इद्विदयत इति १८ स्रभ्यासङ्ग्र्यपञ्चशारदीययोः श्रायन्त इव सूर्यमिति च १६ षडहस्य गव्यभ्रातृव्यो स्रना त्विमिति स्रायुषि त्वं न इन्द्रा भरेति २० पञ्चम एन्द्र नो गिध प्रिय इति २१ षष्ठमुक्थ्यं चेद्य एक इद्विदयते यत्सोमिनन्द्र विष्णुवीति २२ ३ ४१

पृष्ठस्य द्वितीय एवा ह्यसि वीरयुरिति १ तृतीय इन्द्रेग सं हि दृ जसे वयं घ त्वा स्तावन्तस्त्वं न इन्द्रा भरेति २ दशाहस्याष्टमे यदिन्द्र प्रागपागुदगिति ३ नवम एतो न्विन्द्रं स्तवामेति ४ त्रिककुद्दशाहस्य नवस् शग्ध्य षु शचीपतेऽभि प्र गोपतिं गिरा तं वो दस्ममृतीषहं वयमेनिमदा ह्य इन्द्रमिद्गाथिनो बृहच्छायन्त इव सूर्यं क ईं वेद सुते सचा विश्वाः पृतना ग्रभिभूतरं नरं यदिन्द्र प्रागपागुदगिति ५ ग्रष्टमे महाँ इन्द्रो य ग्रोजसेति ६ द्वादशाहस्य छन्दोमप्रथमान्त्ययोस्त्वं न इन्द्रा भर य एक इद्विदयत इति ७ स्वरसामस् सं चोदय चित्रमर्वाक् प्रशेतारं वस्यो ग्रच्छेति पर्यायेग । ग्रभिप्लवे च ८ तनूपृष्ठेऽभि त्वा शूर नोनुमस्त्वामिद्धिहवामहे यद्द्याव इन्द्र ते शतं पिबा सोमिमन्द्र मन्दत् स्रा भ<u>ु</u>बद्रेवतीर्नः नश्चित्र सधमाद एतेषामनन्तरोऽनुरूपः संभवे स्तोत्रियनियमच्छन्दसा १० गवामयनेन सांवत्सरिकाणि व्याख्यातानि ११ एतस्मादेवाहीना रात्रिसत्त्रागयेका-हा ग्रपि केचित् १२ सर्वत्र कामक्लुप्तीः सामवेदात् १३ द्रचहप्रभृत-

योऽहीना त्र्या द्वादशाहादन्यतरतोऽतिरात्रात् १४ द्वादशाहप्रभृतीनि रा-त्रिसत्त्रारयर्वाञ्च संवत्सरात् १५ दशरात्र उभयतोऽतिरात्रः १६ द्वाद-शाहः पुरस्तादिग्निष्टोमोऽहीनः १७ सहस्त्रसंवत्सरपर्यन्तान्ययनानि वि-श्वजिता सहस्त्रसंवत्सरप्रतिमेन यजेत १८ ४ ४२

ग्रग्न्याधेयं वसन्ते ब्राह्मग्स्य ब्रह्मवर्चसकामस्य । ग्रीषो राजन्यस्य तेजस्कामस्य । वर्षासु वैश्यस्य पृष्टिकामस्य । शरदि सर्वेषाम् १ गदापनुत्तये पूर्णाहुत्यन्तमित्येके २ स्रिग्नहोत्रायिगामिति युवा कौ-शिकः ३ तेषामाग्रयगे नवस्य ४ स्थालीपाकेनाग्निहोत्रं यवाग्वा वा ५ ग्रभावे गवीडां नवघासमाशियत्वा तस्याः पयसा श्रीकामस्य ६ नित्यमग्रीनां जागरणम् ७ त्रप्रिहोत्रं स्वर्गकामस्य ८ पयसा सर्व-कामस्य ६ दध्नेन्द्रियकामस्य १० ग्राज्येन तेजस्कामस्य ११ तैलेन श्रीकामस्य १२ ग्रोदनेन प्रजाकामस्य १३ यवाग्वा ग्रामकामस्य १४ तराडलैर्बलकामस्य १५ सोमेन ब्रह्मवर्चसकामस्य १६ मांसेन पुष्टि-कामस्य १७ उदकेनायुष्कामस्य १८ दर्शपूर्णमासौ सर्वकामस्य १६ दाज्ञायगयज्ञः प्रजाकामस्य २० साकंप्रस्थाय्ययज्ञः पश्कामस्य २१ संक्रमयज्ञः सर्वकामस्य २२ इडादधः पशुकामस्य २३ सार्वसेनयज्ञः प्रजाकामस्य २४ शौनकयज्ञोऽभिचारकामस्य २४ प्रजाकामस्य २६ द्यावापृथिव्योरयनं प्रतिष्ठाकामस्य २७ एतानि दर्शपूर्णमासायनानि २८ स्राग्रयणमन्नकामस्य २६ चातुर्मास्यानि ३० ऐन्द्राग्नः पशुरायुष्प्रजापशुकामस्य सर्वकामस्य शुकहरिः शुराठो वानामयकामस्य पितृलोककामस्य च ३२ त्वाष्ट्रो वडवः प्रजाकामस्य ३३ काम्यावेतौ ३४ सुत्याः सर्वकामस्य ३४ उक्थ्यः पशुकामस्य ३६ वाजपेयः स्वाराज्यकामस्य ३७ स्रतिरात्र ऋद्भिकामस्य ३८ गवामयनं द्वादशाहस्य ३६ राजसूयः स्वारा− ज्यकामस्य ४० ग्रश्वमेधः परुषमेधो सर्वकामस्य ४१ सर्वमेधः श्रेष्ठच-कामस्य ४२ कामानन्त्यादपरिमिता यज्ञाः ४३ ते प्रकृतिभिर्व्याख्या-ताः ४४ यज्ञक्रमो ब्राह्मणात् । विरिष्टसंधानं च ४५ य इमौ कल्पा-

वधीते य उ चैवं वेद तेन सर्वैः क्रतुभिरिष्टं भवति सर्वांश्च कामानाप्नोति ४६ स्रथाप्युदाहरन्ति यथा यष्टुस्तथाध्येतुरेषा ब्राह्मी प्रतिश्रुतिरिति ४७ ४३

इत्यथर्ववेदे वैतानसूत्रेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः

## Reference:

Garbe, Richard, Vaitāna Sūtra: The Ritual of the Atharvaveda, Edited with Critical Notes and Indices, (New Delhi: Mahalakshmi Publishing House, 1982).